



## वे चारों

[ एक उच्च कोटि का मौतिक उपन्यास ]

लेखक पण्डित पुरुषोत्तमदास गोंड ''कामल''

प्रकाशक

हिन्दी-साहित्य-भगडार कर्नलगञ्ज, प्रयाग

द्वितीय बार

१९३८ ई०

मुख्य []])

RAJASTHAN BOOK DEPOT

CHAWRI BAZAK. DELHI

प्रकाशक— गुरुचरण दास श्रग्नवाल सञ्जालक— हिन्दी-साहित्य-भण्डार कर्नलगञ्ज, प्रयाग

> 891.3 P97 W

[ सर्वाधिकार सुरचित ]

72.

## उपहार

| 37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|    | Control of the Contro |  |  |  |  |
|    | A Programme of Pro |  |  |  |  |
|    | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |

### भूमिका

साहित्य के इस संक्रान्ति काल में अनेक नये लेखक अनेक नये भावनाओं को लेकर सामने आ रहे हैं। उनमें बहुत से ऐसे हैं, जिनकी प्रतिभा का प्रकाश न तो अधिक प्रकाशवान है, और न उसमें स्थायित्व की शक्ति अधिक मात्रा में है। अतर व उसमें स्थायित्व की शक्ति अधिक मात्रा में है। अतर व उसमें स्थायित्व की शक्ति अधिक मात्रा में है। अतरव यह निश्चय है कि उनकी प्रतिभा का चिरारा तो उछ हिनों ही के बाद समय के अध्यु में बुक्त जायेगा। रहेंगे वही, जिनकी प्रतिभा में एक ओजस्विनी शक्ति है, जिनके विचारों में मौलिकता को स्ट्रिट करने की अनुपम झान-प्रेरणा है। ऐसी शक्ति और ऐसी झान-प्रेरणा, जिसकी साहित्य को अपने साहित्यकारों से आवश्यकता हुआ करती है। हुई का विषय है, उस शक्ति और उस झान-प्रेरणा का परिचय इस नवयुवक लेखक श्री पुरुषात्तमदास गोड़ 'कोमल' में भी मिल रहा है।

जहाँ यह निश्चय है, कि इनकी प्रतिभा-शक्ति में स्थायित्व है, वहाँ इनकी रचनाओं से इनकी भावी उन्नति के विकास का भी पर्याप्त रूप में पता चलता है। सुभे तो इनकी रचनात्रों की देख कर यह कहने में तिनक भी संकोच नहीं होता कि, यदि कोमल जी निरंतर अपनी प्रतिभा के विकास का साधन अपने हृदय में एकत्र करते जाएँगे, तो वह दिन दूर नहीं, जब हिन्दी संसार को विवश हो कर इनकी श्रोर आकृष्ट होना पड़ेगा। मेधावो नवयुवक जितनी ही अधिक संख्या में साहित्य के रंगमंच पर आएँ, उतना ही अधिक श्रष्ट्या में साहित्य के रंगमंच पर आएँ, उतना ही अधिक श्रष्ट्या में साहित्य की का खुले दिल से अभिनंदन कर रहे हैं और चाहते हैं कि वह अपनी सम्पूर्ण शक्तियों के साथ हिन्दी के रंगमंच पर आएँ।

कीमल जो युवक हैं। उनके हृद्य में ज्ञान की लिप्सा है। वह चाहते हैं कि मैं साहित्य-देवता के चरणों में अपने जीवन की आराधना समर्थित करूँ। उनकी इस प्रकृति प्रवृत ने ही उन्हें साहित्य-मन्दिर की और खींच लाया है। वह अपनी इस साहित्यिक आराधना को सजीव बनाने के लिये हर समय संलग्न भी रहा करते हैं। उनकी इस संलग्नता का यह परिणाम है कि थोड़े ही दिनों में उनकी पाँच-छ: पुस्तकें हिन्दी संसार के सामने था गईं। हिन्दी-संसार भले ही उन्हें न जानता हो, पर वह साहित्य-देवता के चरणों में चरावर अपने हृदय के दल-फूल बिखेरते जा रहे हैं। उनकी इस संलग्नता को देख कर यह तो कहना ही पड़ेगा कि किसी दिन उनकी यह आराधना श्रवश्य पूरी होगी, किसी दिन वह अपनी साधना-शक्ति के सहारे अवश्य हिन्दी-संसार को अपनी ओर आकृष्ट करेंगे।

कोमलजी की कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनमें श्रक्त के पत्र, अश्रुकरा, परीरानी, काठ का प्रतला, रँगीली कहानियाँ और एक रात मुख्य हैं। इन पाँचों पुस्तकों के पढ़ने ही से कोमल जी की प्रतिभा शक्ति का पता लग जाती है। इनकी प्रस्तुत पुस्तक, जिसके सम्बन्ध में हम आगे लिखेंगे, अपने ढंग की अनुठी है। कोमल जी को इसमें सब से अधिक सफलता प्राप्त हुई है। इसमें इनकी लेखन-शक्ति का अधिक विकास भीं के कम-विकास का पता लग जाता है। यह पुस्तक यद्यपि है तो होटी, पर है बड़ी अनीखी और कला-पूर्ण। लेखक की कला-पूर्ण वर्णनशैली ने इसे अधिक महत्त्व-पूर्ण बना दिया है।

इसका नाम है, 'वे चारां'। यह एक छाटा उपन्यास है। इसमें चार प्राणियों के जीवन की घटनाओं का उपन्यास रूप में वर्णन है। श्रंप्रेजी स्नादि दसरी भाषात्रों में इस ढंग के बहुत से छोटे-.ह्योटे उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। हिन्दी में भी छोटे उपन्यासों की संख्या कम नहीं। लेकिन वे या ता गन्दे हैं, या उनकी वर्णन-शौली भद्दी त्यौर कुरुचि पूर्ण है। कोमल जी ने अपनो वर्गान-शैली को जहाँ कला के वाँचे से सुन्दर रूप से ढाला है, वहाँ उन्होंने अकथानक की पवित्रता की भी प्रचुर परिमाण में रत्ता की है। सविता का उज्ज्वल चरित्र किसी भी महिला के लिए अनु-कर्गीय है। सविता ही नहीं, अन्यान्य पात्रों का चरित्र भी बहुत सुन्दर श्रीर ध्यान देने के योग्य है। पात्रों के चरित्र-चित्रण में भी होखक ने श्रधिक स्वाभाविकता से काम तिया है। पुस्तक में कहीं ऐसा कोई स्थल नहीं, जहाँ लेखक ने स्वाभाविकता का चितिक्रमण किया हो । स्वाभाविकता और पात्रों का चरित्र-

चित्रण ही तो उपन्यास की जान है। इस मानी में लेखक को अपनी इस पुस्तक में अधिक सफलता प्राप्त हुई है। यदि हिन्दी-संसार ने लेखक की इस सफलता का उचित सम्मान किया, तो उसे इससे एक तरह का प्रोत्साहन ही मिलेगा।

लेखक की इस सुन्दर रचना पर मैं इन्हें हृदय से बधाई देता हूँ, और मुक्ते पूर्ण आशा है कि हिन्दी-संसार में इस पुस्तक का समुचित स्वागत होगा।

कटरा, प्रयाग १२-१-३५।

—श्रीनाथसिंह

# वे चारों

यौवन के मादक समीर ने दोनों की श्राँखों में उत्साद के दो बूँद टपका दिये। दोनों सिहर उठे—नस-नस में चंचल जीवन दौड़ने लगा !! रग-रग में एक भयंकर श्राँधी, हृदय के कोने-कोने में एक श्रल्हड़ भावना !! श्राँखों बदल गईं! उनका प्रकाश! उसमें कोई जादू सा घुल गया। जो चीज सामने श्राती, बही मानो मीठे शर्वत की एक प्याली सजाकर प्यार से श्रागे बड़ा रही हो—वही मानो मस्ती का एक श्रानोखा राग गाकर हदब

में वह उन्माद पैदा कर रही हो जो आंखों में मीठी निद्रा बिछा कर मनुष्य को बेसुध-सा कर देता है! ओह! इसी का नाम तो है यौवन—इसी को तो कहते हैं यौवन का पागल उन्माद!! दोनों को अपने मीठे बचपन की, सुनहरी दुनिया बिल्कुल विस्मृत सी होगई!!

प्रेम! हाँ सचमुच प्रेम की भावना, यावन के मीठे घड़े, अपने ऊपर उँडेलकर हृदय को अनेतन्य सा कर देता है। उस समय आँखें क्या चाहती हैं, हृदय क्यों तड़पता है, जिगर क्यों दूक-दूक होकर आखों में आँसू के रूप में नाचने लगता है किवल प्रेम के लिये! प्रेम नस-नस में घुल जाता है—आँखों की पुत-लियों में समा जाता है! शमशान में, हरी भरी वाटिका में, जंगल के सुन सान प्रकृति की छाती पर तारों से भरे हुये नीले गगम के पट पर, प्रश्वी के अंचल पर, प्रकृति की गोद में खेलने वाले पौधों-पत्तियों पर, सर्वत्र, यदि कुछ आँखों का दिखाई देता है, यदि किसी का अस्तित्त्व प्रकाश बन कर पागल—पुतिलयों में समाता है तो प्रेम का!! सचमुच प्रेम एक नशा है! इसी नशे समाता है तो प्रेम का!! सचमुच प्रेम एक नशा है! इसी नशे की खुमारी में तो उस दिन एक ने दूसरे को बड़े त्यार से पुकारा—"सविता!" उसने भी उसी मिठाई से उत्तर दिया—"क्या सुशील ?"

सायंकाल का समय था ! गोधू लि के ललाट पर पूर्णमासी

का चन्द्रमा ! ऐसा माल्म होता था, मानो अन्धकार पर विजय प्राप्त करने की ख़ुशी में वह कई दिनों से उत्सव मनाने का उप-कम कर रही हो ! बायु धीरे-धीरे चल रही थी ! नदी में छोटी-छोटी लहरियाँ भी उठ रही थी। ऐसा जान पड़ता था मानो वायु ने नदी के हृदय में गुदगुदी भर दी हो और वह अपनी हँसी छोटी-छोटी उच्छश्रंखल लहरियों के रूप में प्रकट कर रही हो !! उन लहरियों की खोर एक खाँख उठा कर, सुशील ने नौका का डाँड सँभालते हुये कहा—सविता ! देखो तो इन लहरियों की त्रोर !! ये मूक हैं — अपनी व्यथा प्रकट करना नहीं जानतीं — पर इनकी इस उच्छश्यंखलता को देख कर क्या कोई यह नहीं कह सकता कि ये भी बेचैन हैं—इनके हृदय में भी वेदना की एक ऐसी संगीत है, जो भावुक दिलों को थोड़ी ही देर में घायल बना देती हैं !! देखा न, इनकी दौड़ धूप !! उठती हैं और थोड़ी देर चल कर फिर मिट जाती हैं !! कहाँ जाना चाहती हैं, कौन जाने सविता कैसी विवशता है।।

वायु ने सविता के कपोलों पर उसके बालों को बड़ी बेरहमी सेबिखेर दिया—सिवता ने उसे हाथ से सँवारते हुये उत्तर दिया—न कहो सुशील ! वेदना किसके हृदय में नहीं है !! सारा संसार वेदना की वेदी पर बैठ कर करुणा से सिसकता हुआ नज़र आ रहा है ! जंगल में जाओं, पहाड़ों पर घूमों, युचों से पूँछो,

फूलों से सवाल करो, सभी तो विषाद के श्रांचल से मुँह ढाँप कर दु:ख की त्राहें भरते हुये दिखाई देते हैं ! देखों न, इस नदी की छाता पर हो !! ये छोटी-छोटी लहरियाँ तुम्हारे मन में वेदना की सृष्टि कर रही हैं । श्रीर तुम अपने को बिलकुल भूल से गये हो ! इसीलिये तो तुम्हें यह खबर तक न रही कि पूर्व का चाँद, पश्चिम की श्रीर कितना श्रीगे बढ़ गया !!

सुशील चौंक पड़ा ! मानो गहरी नींद से सहसा जग पड़ा हो । उसने नाँव के। नदी की छाती पर रोक कर कहा—"सचगुच सिवता, ऋधिक रात बीत गई! हम तुम दोनों अभी इतने स्वतन्त्र नहीं हैं कि इतनी रात और इतनी देर तक एकान्त में, परिश्रमण किया करें !! हमारी, तुम्हारी यह थोड़ी सी स्वतन्त्रता भी तो चोरी से है—छिप कर है ! कौन जाने, यह भी छीन ली जाय!" श्रोह क्या सचगुच हम दोनों अलग हो जायँगे—एक दूसरे से बहुत दूर निर्दयता-पूर्वक फेंक दिये जायँगे!! हाथ री विवशता!! "!!

सुशील कहते-कहते रक सा गया, उसके हाथ से डाँड छुट गये, वह अचेत हेकर नाँव पर गिरना ही चाहता था कि सिवता ने उसे अपनी भुजाओं के अख्रल में रोक लिया ! कुछ देर के बाद जब सुशील जगा तो सिवता आँखों में जिगर के दुकड़े भर कर कहने लगी—"चिन्ता न करों सुशील ! देखों, १६ उत्पर आकाश में चन्द्रमा है और नीचे नदी का अगाध जल हमारे-तुम्हारे प्रण्य-सूत्र से संसार चाहे भले ही अनिभन्न रहे, परन्तु प्रकृति की मौन गोद की यह रहस्यमयी रचना सार्थकता से खाली नहीं जा सकती! हम तुम दोनों एक होकर के भी, समाज की आँखों में दो हैं! यदि समाज, अपनी संकीर्ण भावना से रोके, हम दोनों के जीवन मार्ग पर विद्याने का साहस करेगा तो उसकी छाती पर अत्याचार की एक कहानी भी लिख उठेगी सुशील!!

युवक ने प्यासी आँखों से सिवता की ओर देख कर जवाब दिया—सचमुच सिवता !! क्या प्रकृति के इस जन-शून्य संसार में की हुई यह प्रतिज्ञा जीवन को सुखी करेगी। क्या यह चाँद अंगर जल की ये छोटी-छोटी लहरियाँ प्रेम की प्रतिज्ञा को कान लगा कर सुन रहीं हैं? अच्छा देखें, जीवन मर्कट को नचाने-वाला मेरा यह मदारी मेरे जीवन को किस ओर ले जाता है! चलो, अब लौट चलें, रात अधिक बीत गई है।"

सुशील ने नाँव का रुख फेर दिया। थोड़ी देर में नाँव किनारे पर जा लगी। दोनों नाँव से उतर कर दो ओर को चल दिये। पर दोनों का हृदय, एक दूसरे के प्रेम तार में बँधा हुआ एक दूसरे के साथ ही था!

#### -63-

तारापुर गाँव में एक दूटा हुआ खँडहर है! खँडहर बहुत पुराना है उसकी मिट्टी की दीवालें अब तक खड़ी हैं! दीवालों के उपर तथा नीचे छोटी-छोटी घासें उग आई हैं! कभी-कभी उस खँडहर की मालिकन बुढ़िया घासें खोद कर भूमि साफ भी कर दिया करती है! तारापुर गाँव के जमींदार बाबू विक्रमसिंह ने कई बार उस खँडहर को गिरा देने का विचार किया। पर जब वे विचार करते तो बुढ़िया उनके सामने हाथ जोड़ कर घुटने १८

देक देती। कहती, 'बाबू इसे न गिराबो, यह मेरे उनकी निशानी, है। मेरा सुशील अभी छोटा है; बड़ा हो जायेगा तो फिर से उसकी बुनियाद डालेगा।' विकम को दया आ जाती। सोचते बुढ़िया है, मेरा काम करती है—मेरे बच्चों को टहलाती है, इसका चित्त दुखाना ठीक नहीं! कौन जाने इसके रोश्रों का कैसा अभिशाप पड़े!! और फिर उसका वह सुशील तो है—बेचारी उस पर कितना अभिमान करती है! करे क्यों न ? वही उसकी आँखों की पुतली है। वही उसके जिगर का लाल है! विक्रम बाबू चुप हो जाते!!

बुदिया बड़े सुख से रहती उसके जीवन के दिन और रातें बड़े सन्तोष से बीतती हैं। वह दु:खी है तो क्या ? गरीब है तो क्या ? दु:ख और सुख तो संसार की परिस्थितियाँ हैं। कभी आती हैं तो कभी जाती हैं ! कभी मनुष्य का जीवन उनसे उल्लास भरा हो जाता है तो कभी गहरा विषाद उसे चारों और से घर लेता है ! कभी प्रभात का सुनहला प्रकाश उस पर अपना रंग छिड़कता है तो कभी रात का अन्धकार उस पर अपना काला जाल बिछा देता है। एक दिन उसकी भी दुनियाँ थी उसका भी संसार था ! तारापुर गाँव के सारे मनुष्य, पिड़त प्रताप नारायण के चरणों में आदर से अपना मस्तक भुकाते थे ! पर उनके मरते ही तो वह अनाथ हो गई!! उसकी सारी

सम्पत्ति किसी ने लूट सी ली। अब वह बिल्कुल कंगाल हो गई है। पर फिर भी वह अपने सुशील को देख क आँखों में अभिमान का भाव भरती है !!

बुढ़िया विक्रम बाबू के बचों को खेलाती है—वह खेलाने की नौकरी करती है। विक्रम बाबू इसके बदले उसे आठ रुपये मासिक दिया करते हैं। यही उसकी जीविका है—इसी से वह सुख पूर्वक अपने दिन काटती है। विक्रम बाबू उससे स्नेह करते हैं। उसकी दयनीय अवस्था पर करणा के आँसू बहाते हैं। उन्हीं की कुपा से वह उनके घर में टिकी हुई भी है! प्रकृति की वह तीत्र है। विक्रम बाबू के घर की कियाँ सदैव उसकी तीत्र प्रकृति की आलोचना किया करती हैं! कई बार उनकी पत्नी ने स्वयं उनसे कहा—"बुढ़िया को मकान से अलग कर दीजिये! वह ऐसी अभिमान पूर्ण बातें करती है कि सारा शारीर जल जाता है! पर विक्रम बाबू अपनी की को यह समभा कर शान्त कर देते कि वह समय की सताई है, उसे पड़ी रहने हो! क्या बिगाड़ती है!!"

विक्रम बाबू की इस करुणा का एक और कारण है! बुढ़िया उनके बच्चों को टहलाती हैं—उनकी प्यारी सविता को जी जान से प्यार करती है। वह सविता के मुलायम बालों में उँगलियाँ डाल कर जब उसे प्यार करने लगती है तो उसे २० अपने 'सुशील' की भी सुधि नहीं रहती—वह उसके प्यार में अपने को बिल्कुल तन्मय कर देती है। सिवता भी तो उसे ख़ूब चाहती है। जब उसे देखती है तो माँ बाप को छोड़ कर उसके पास दौड़ जाती है! सुशील और सिवता भी ख़ूब हिले-मिले हैं। दोनों एक दूसरे को जी-जान से प्यार करते हैं। घएटों एक साथ खेला करते हैं—जरा भी नहीं ऊबते! रात में भी दोनों पास-पास रहने के लिए रोते हैं—चिल्लाते हैं। पर बुढ़िया के फटे चीथड़ों पर, सिवता को सोने की आज्ञा कैसे दी जा सकती है! वह सायंकाल होते ही, बुढ़िया और सुशील से अलग हो जाती! अबोध हृदय!! रारीबी और अमीरी का रहस्य क्या जाने? रोते-रोते सो जाती है!!

विक्रम बाबू बुढ़िया को घर से नहीं अलग करना चाहते— उनकी दृष्टि में यह पाप है—घोर अन्याय है !! वह कुछ करे या न करे, पर उनके घर में प्रेम की एक दुनियाँ तो बसी हुई है। वह जब एक साथ बड़े प्रेम से सुशील और सिवता की क्रीड़ा करते हुए देखते तो उनकी हिम्मत यह न होती कि वे सुशील की माँ—बुढ़िया की आठ रुपये महीने की जीविका छीन लें! वहीं तो जीवन का अवलम्ब है सोचते, फूल सा कोमल सुशील भूख की ज्वाला से मुरमा जायगा। बुढ़ियाँ रोते-रोते जीवन को समाप्त कर देगी! पर उन्हीं की माँति तो उनके घर की ख़ियाँ नहीं हैं !! वे तो जल्दी से जल्दी बुढ़िया की यह 'सेवा' उससे छीन लेना चाहती हैं ! इसका कारण यही है कि बुढ़िया स्वाभिमानिनी है—वह किसी की एक भी कड़ुवी बात अपने कानों में डालना पसन्द नहीं करती।

श्रभी उस दिन की बात है। विक्रम बाबू की स्त्री से जब उसकी कहा सुनी होगई तो उसने उनकी बातों के जवाब में कह दिया-बहू ग़रीब हूँ तो क्या, पर किसी के हाथ में अपना स्वाभिमान नहीं बेच सकती! रोटी के भुलसे हुए दुकड़ों पर अपनी पैतृक मान मर्यादा नहीं लुटा सकती ! उससे इसका कहीं अधिक मूल्य है! ग़रीब भी अपनी इस अधिक मूल्य वाली चीज की रचा करना जानते हैं! इसी बात में नोन मिर्च लगा कर विक्रम बाबू की स्त्री ने विक्रम से कहा —बुढ़िया का मिजाज अब अधिक बढ़ चला है। वह बात-बात में लड़ने के लिये तैयार रहती है। सविता तो बिल्कुल उसके वश में होती जा रही है। सुभे तो ऐसा जान पड़ता है, मानो उसने सविता पर कुछ जादू सा कर दिया हो !! इसलिये अब मैं बुढ़िया से एक दिन भी यह काम लेना नहीं चाहती—उसे जल्दी से जल्दी घर से अलग कर देना ही अच्छा होगा !!

विक्रम बाबू उसी गाँव में पैदा हुए, उसी गाँव में पले और उसी गाँव में बड़े हुए ! वे बुढ़िया को बहुत दिनों से जानते २२

हैं। जब उसकी सुख की दुनियाँ थी, जब वह युवती थी, उस समय भी वह उनके घर आया जाया करती थी। स्वभाव की वह तीखी अवश्य है, पर जादू-टोने की बात उनकी समम में न आई!! उसके भी तो एक लड़का है, और है फूल सा! वह दूसरों के बच्चों से प्रेम भी करती है, अपने प्रायों के समान रखती है। फिर यह निर्दय बात कैसी? पर की के आप्रह ने अधिक देर तक विक्रम बाबू की दृढ़ता को न दिकने दी। विक्रम बाबू लाचार हो उठे!! आखिर उन्हें बालकों की इस स्वर्गिक मोपड़ी को उजाड़ देना ही पड़ा। पर सुशील सविता और बुढ़िया के हृदय में एक दूसरे के प्रित कितनी समता है, उसे उनके अतिरिक्त और कीन जान सकता है ?

#### —तीन—

#### द्स वर्ष बाद

गर्मी का प्रभात काल। वायु धीरे-धीरे चल रही थी मुकुलों के भार से लदे हुए वृद्ध बड़ी गम्भीरता के साथ हि रहे थे। आम्र डालियों पर बैठी हुई कोयल बड़े मर्मीले स्वर 'कुहू कुहू' का राग अलाप रही थी। पर कोयल का वह पार राग उस युवती के हृदय में कुछ मीठा शर्बत न घोल सकती थी वह बाटिका की एक बैक्स पर बैठी हुई बड़ी तन्मयता से हिन्द रथ

की एक मासिक-पत्रिका पढ़ने में लगी थी। ऐसा जान पड़ता था मानो बसन्त की इस मादकता से भी बढ़कर, कोई ऐसी चीज उस मासिक-पत्रिका के पत्रों में छिपी है, जिसे उसकी आँखें छक-छक कर पी रही हों!!

वह एक कहानी थी। उसी की लाइनों में उसकी आखें जलमी हुई थीं। वह दो बार उसे पढ़ गई, पर उसे विश्वास न हुआ। ऐसा जान पड़ा, मानो उसने कुछ पढ़ा ही नहीं। फिर पढ़ने लगी । कई बार पढ़ गई । पढ़ते-पढ़ते उसकी आँखों में आँख छलक आये। क्यों ? कौन जाने ? पर कहानी का मुख्य आधार सुदम रूप में तो यही था—हम दोनों बचपन की मीठी दनियाँ में विहार कर रहे थे वह मेरी दुनियाँ, वह मेरा ससार ।! जब मैं सोचता हूँ तो इस समय भी मेरी आँखों में एक अभिमान का भाव नाच उठता है ! जिसके साथ मैं विहार करता था, वह थी, मेरी एक सखी ज्मीदार की दुलारी लड़की। मेरी माँ उसे श्रामाद करती थी। वह इसी की नौकरी करती थी। जमीदार के घर की स्त्रियाँ, हमारी दीनता से घृगा करती थीं। पर ज्मीदार की मेरी बुढ़िया माँ पर ऋधिक ममता थी। इसका कारण था, जमीदार की लड़की मेरी बाल-सखी, हम दोनों में अधिक हिल मिल गई थी। वह न तो मेरी माँ से अलग होना चाहती थी और न मुकसे। हम दोनों एक साथ बैठ कर घएटों

बाल-क्रीडा किया करते थे। हम दोनों की उस क्रीड़ा में कितनी पवित्रता थी !! त्र्योह ! उस पर तो स्वर्ग की सारी पवित्र काम-नाएँ तक निर्मलता से सहस्रों बार लुटाई जा सकती हैं !! सुने खूब याद है, उस समय हम दोनों अचर लिखना भली-भाँति जान चुके थे !! मात्रायें, हम दोनों नहीं जानते थे, पर वह मेरा नाम लिख लेती थी और मैं उसका। एक दिन जब मैं अपने क्रीड़ा-वृत्त के नीचे देर से पहुँचा तो मैंने देखा, वहाँ की सारी प्रथ्वी पर मेरा तीन अचरों का नाम लिखा हुआ है ॥ अमेह ! मिट्टी के वे टेढ़े-मेढ़े अचर आज भी मेरी आँखों में प्रकाश बन कर चमक रहे हैं !! किन्तु हम दोनों, स्वर्ग के खिलाड़ियों की वह दुनियाँ अधिक दिनों तक न रहने पाई !! जमींदार की स्त्री की कठोरता के कारण मेरी माँ की नौकरी छीन ली गई। वह नौकरी कितनी मिठी थी ? उसके जाते ही तो जीवन की वह मिठाई भी, दु:ख के खारे समुद्र में विलीन हो गई !! हम दो अबोध हृदय वाले रोते-रोते एक दूसरे से त्रालग होगये, पर त्राज भी उसकी स्पृति; हृदय में ज्यों की त्यों बनी हुई है ॥ ऐसा मालूम होता है मानो हम अपने कीड़ा-वृत्त के नीचे, उसी पवित्रता के साथ श्रपनी बाल-सखी के साथ कीड़ा कर रहे हैं॥"

युवती कहानी पढ़ कर रोने लगी। उसकी आँखों में आँस् छलछला आये! उसके हृदय में, उसके कलेजे में एक मीठी पीड़ा सी २६

उत्पन्न होगई !! यह कहानी है, या सत्य घटना । उसने भी तो अपनी माँ से एक कहानी सुनी थी। पर वह तो कहानी नहीं, सत्य घटना है। तारापुर गाँव में ऋब तक उस बुढ़िया का खण्डहर खड़ा है!! बुढ़िया उसे खेलाती थी। उसके एक लड़का भी तो था !! लड़के का नाम सुशील था। सुशील से उसकी बहुत बनती थी ! पर जब उसकी माँ की नौकरी छूट गई तो वह गाँव में कई दिनों तक भूखा रहने के बाद अपनी माँ के साथ अन्यत्र चला गया। कहाँ गया ? कौन जाने ! पर कहानी का कथा आधार तो बिल्कुल उससे मिलता-जुलता है ! अन्तर-अन्तर में जीवन की गहरी अनुभूति छिपी हुई है ! ऐसी दर्दीली भाषा, ऐसे चोटीले भाव बिना सच्ची अनुभूति के लिख ही कौन सकता है? लेखक का नाम भी तो सुशील है! फिर क्या वहीं सुशील जिसके साथ कभी वह खेला करती थी। जिसकी इस समय भी विक्रम बाबू कभी-कभी बड़ी करुणा से चर्चा किया करते हैं! कहते हैं मिट्टी की इन दूटी हुई दीवालों को मैं न गिराऊँगा, इनमें बुढ़िया के हृदय की एक मार्मिक वेदना छिपी हुई है! उसका लड़का सुशील जब कभी लौट कर अपनी जन्म-भूमि में आएगा तो मैं उसे उसका यह उजड़ा हुआ घर सुपुर्द कर दूँगा !!

युवती चञ्चल हो उठी ! उसके मस्तिष्क में विचारों का बवरडर सा चलने लगा ! वह कभी कुछ सोचती तो कभी कुछ ! क्या सोचती, कौन जाने ? पर अन्त में उसने यह निश्चय अवश्य किया कि उक्त पत्रिका के सम्पादक को पत्र लिख कर उससे 'सुशील' का पता और परिचय मँगवाए!

युवती ! तारापुर के गाँव के जमीदार बाबू विकमसिंह की लड़की है। उसका नाम सविता है। वह बनारस में अङ्गरेजी की दसवीं श्रेगी में पढ़ती है! अलग किराये का घर लेकर शहर में रहती है! विचार भी उसके नये युग के ही हैं! वह पुरुष और स्नियों के समान अधिकार पर घएटों बड़ी तन्मयता के साथ मन ही मन तर्क-वितर्क किया करती है! समाज के त्रविचारों के प्रति, संघर्ष की क्रान्तिकारिगी भावनायें उसके हृदय में उठा करती हैं! किन्तु उस कहानी के। पढ़ने के पश्चात उसके हृदय का सारा विद्रोह शान्त सा हो गया! वह बड़ी उत्सुकता से सम्पादक के पत्र की प्रतीचा करने लगती है! कई दिन बीत गये, पर उत्तर न आया ! वह व्याकुल सी हो उठी ! उसके हृदय में चिन्ता की छोटी-छोटी लहरियाँ उठने लगीं। उसका चित्त भी किसी काम में नहीं लगता! अब वह घूमने भी नहीं जाती! एक खटका, एक चिन्ता और एक , उत्सुकता प्रतिच्राण उसके मानस को कोलाहल मय बनाए रहती है! वह सोती तो स्वप्न देखती—सम्पादक का पत्र आया है, उसमें सुशील का पता और परिचय लिखा है! वह अपने ेरट

इस अशान्त जीवन से बिल्कुल चक्रल हो उठी! वह उस कहानी और उसके लेखक 'सुशील' को बिल्कुल भूल जाना भी चाहती! पर हृदय का प्राकृतिक स्नेह! ज्यों-ज्यों वह भूल जाने की चेष्टा करती, त्यों-त्यों उसकी आँखों में स्मृति का गहरा रंग और छिड़क उठता!! उसकी वह उदियता!! उसमें बड़ी बेकली थी!'

संध्या का समय था। सिवता अपने मकान के चौड़े सहन में बैठी हुई चिन्ता की लहिरयों से खेल रही थी! उसे ध्यान ही नहीं था कि दाई कब से हाथ में लिफाफा लेकर सामने खड़ी हुई है। उसका ध्यान तो तब मंग हुआ जब दाई ने कहा—"यह चिट्ठी है बीबी, एक बाबू लेकर आये हैं, दरवाजे पर खड़े हैं!" "सिवता" ने चौंक कर पत्र हाथ में लेलिया! वह उसे खोल कर पढ़ने लगी! पर यह क्या? यह तो उसका ही पत्र है! उसने सम्पादक के नाम इसे भेजा था! फिर यहाँ कैसे आया? कौन लेकर आया? क्या यही सम्पादक तो नहीं? सिवता थोड़ी देर के लिये चिन्ता में पड़ गई! फिर उसे याद आया, दाई कह गई है, दरवाजे पर कोई बायू खड़े हैं! "वह दरवाजे पर जाकर खड़ी होगई! उसने देखा— "एक युवक"!!

युवक ने अपने दोनों हाथों का नमस्ते के रूप में प्यार से

डठा कर कहा—"क्या श्राप ही का नाम सविता है क्या श्रापने ही यह पत्र भेजा था ?"

सविता कुछ सकुचाई! पर श्रव तो उसे उत्तर देना ही पड़ेगा! उसने कहा—"हाँ! क्या श्राप उस पत्रिका के सम्पादक हैं?"

युवक रुक गया। उसके होठों पर एक रहस्य-पूर्ण मुसकुराहट चमक कर विलीन होगई! थोड़ी देर तक रुके रहने के बाद उसने कहा—"नहीं, मैं सम्पादक नहीं हूँ सविता!! मैं हूँ तारापुर गाँव के उस खँडहर का निवासी, जो कभी मेरी और सविता की बाल-क्रीड़ी से स्वर्ग का महल बना हुआ था!!"

दोनों की आँखों से साथ ही दो बूँद आँसू गिर पड़े ! एक ने पुकारा—'सुशील'! दूसरे ने उसी स्वर में उत्तर दिया— 'हाँ सविता'!

श सावता ।

#### -917-

मई का महीना है। स्कूल-कालेज सभी बन्द हो गये हैं। लड़के लड़िकयाँ सभी अपने-अपने घर पर हैं। पर सविता अभी घर न आई। दूसरे वर्ष तो वह अप्रैल के अन्तिम सप्ताह में ही आ जाती थी, पर इस वर्ष तो मई का अन्तिम सप्ताह भी बीत गया। विक्रम बाबू की स्त्री प्रमदा चक्कल हो उठी। उसका हृदय सन्देह और चिन्ता के मूले पर मूलने लगा। उस दिन, फाल्गुन के महीने में, जब सविता के साथ रहने वाली दाई

तारापुर आई थी तो उसने बात ही बात में प्रमदा से कह दिया था—बहू, बीबी का स्वभाव बदलता जा रहा है, इसलिए इस साल बैसाख की लगन में उनका विवाह कर दीजिए !! मगर केवल इसी बात के लिए प्रमदा ने उसे कितनी फटकार सुनाई थी !! किन्तु आज उसकी बातों की सत्यता प्रमदा को च्रा-च्राण बेचैन करने लगी ! उसकी आँखों को, उसमें एक रहस्यपूर्ण कहानी छिपी हुई सी ज्ञात होने लगी !! यदि वह जानती तो उसे न फटकारती—प्यार से दुलार से, सब बातें पूँछ लेती और सावधान हो जाती ! पर अब उन बातों से लाभ क्या ? प्रतीचा के दो चार दिन और बीत गये !! सविता न आई !

माँ का हृदय! और फिर सयानी लड़की, अकेले परदेश में !! प्राचीन विचारों के समाज में पली हुई प्रमदा चंचल हो उठी। उसने विकम बाबू से कहा—"सविता अभी बनारस से नहीं आई। दूसरे साल तो वह अब तक कभी आ जाती थी। क्या बीमार तो नहीं होगई? मगर बीमार होती तो अपने चित्त का हाल तो लिख कर मेंज देती! मौकर साथ में है! दाई को ही यहाँ भेज देती! हाल तो मालूम हो जाता!! विक्रम बाबू ने चिन्तित होकर कहा—"हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ! यदि तुम बुरा न मानो तो मुमे यह कहना पड़ेगा कि सविता के न त्राने में कोई न कोई पाप-पूर्ण रहस्य अवश्य छिपा हुआ है!" उसके पहिले और अब के पत्रों में मुमे आसमान और जमीन का सा अन्तर माल्म होता है! पहिले जहाँ वह अपने पत्रों में वात्सल्य रस के घड़े दुलकाती थी, वहाँ वह अब नीरसता के साथ कर्त्तन्य पालन करती हुई प्रतीत होती है! ऐसा जान पड़ता है मानो उसका दिल किसी दूसरी और खिंच गया है।

प्रमदा काँप उठी ! उसकी आँखों के सामने दाई की एक एक बात अपना भीषण स्वरूप धारण कर नाचने लगी ! उसने तुरन्त आँखों की राह से दो बूँद पानी भूमि पर ढुलका दिए । विक्रम बाबू ने प्रमदा के आँखों में आँसू देख कर कहा—"बस तुम्हें तो प्रत्येक बात में यही रोना ही सूमता है !! सविता तो मर गई नहीं ! सम्भव हो मेरा अनुमान रालत हो ! आज शाम की गाड़ी से मैं बनारस जा रहा हूँ ! चिन्ता न करो !"

पाठक ! स्रभी भूले न होंगे ! सविता श्रौर सुशील जिस समय नदी की छाती पर नाँव में बैठ कर प्रण्य प्रतिज्ञा कर रहे थे ! उसी समय यहाँ सविता के डेरे पर—विक्रम वाबू चिन्ता मन्न बैठे हुये श्रनेकों कल्पनाश्रों का सहारा ले रहे थे! सविता कहाँ गई ? उसकी तिबयत तो बूमने में नहीं लगती

थी !! और फिर नौ बज चले हैं ! इस समय यह घूमना कैसा ? दाई भी तो ठीक-ठीक पता नहीं बताती ! कहती है, क्या मुमें बता कर गई हैं ? बाबू जी ! मगर उसके स्वर में रुखाई क्यों है ? वह तो बड़ी मिठाई से बोलती थी ! ऐसा जान पड़ता है, मानो वह खीभी हुई है—सविता के सम्बन्ध में किसी भी बात का उत्तर ठीक तरह से नहीं देना चाहती !!

विक्रम बाबू के हृदय में अनेकों प्रकार की छोटी बड़ी विचार लहरियाँ उठ रही थीं! दस बज गये थे! प्रीक्रम का महीना, लम्बा सफर! प्यास से उनके होंठ सूख गये थे! दाई ने जल पान का प्रबन्ध तो कर दिया था, पर विक्रम बाबू ने उसे हाथ से छुआ तक नहीं! उधर ज्यों ही दस के घरटे बजे त्यों ही सिवता अपने मकान के दरयाजे पर आ गई! दरवाजे पर ही उसे दाई के द्वारा ज्ञात होगया कि विक्रम बाबू आये हैं—नाराज होकर छत पर बैठे हुये हैं! सिवता कुछ डरी! उसका मन थोड़ी देर के लिये कातर सा बन गया पर वह डर और फिफक कैसी? संसार में सभी घूमते हैं, मैं भी घूमने गई थी! सिवता का मन साहसी होगया! वह दौड़ कर छत पर जा पहुँची!!

विक्रम बाबू ने सर उठा कर देखा—"सविता"! सविता ने उन्हें त्र्यादर से प्रणाम किया! विक्रम बाबू ने सविता को ३४

आशीर्वाद देते हुये कहा—"सविता! तू अब तक कहाँ थी? घर क्यों नहीं आई? तुम्हारा कालेज तो बन्द होगया! तुम्हारे न जाने से घर के सब लीग चंचल हो उठे हैं! मैं तुम्हों देखने के लिये यहाँ दौड़ा आया! सोचा, कहीं तुम बीमार तो नहीं पड़ गई?"

एक साथ ही इतने प्रश्न !! सिवता आकुल सी हो गई! उसके पास इन प्रश्नों का उत्तर भी क्या था ? वह केवल इतना ही कह कर चुप होगई कि घूमने गई थी, पिता जी देर होगई! विकम बाबू ने फिर कुछ न पूँछा! उनका अनुमान उन्हें सत्य प्रतीत होने लगा! अब उन्होंने अपनी बात चीत का रूख दूसरी ओर धुमा दिया! और उस समय बन्द कर, उसे शुरू किया तब जब वे और सिवता दोनों खा पी कर शान्त हो चुके थे!!

विक्रम बाबू ने कालेज के पर्चीं के सम्बन्ध में बातचीत होते हुचे सविता से कहा—सविता! मैं यहाँ एक आवश्यक विषय में तुम्हारी सम्मति लेने आया हूँ! तुमने सुना न होगा कि तुम्हारी माता जी इस वर्ष तुम्हारा विवाह कर देना चाहती हैं! पर इसके पहिले तुम्हारी सम्मति भी तो जान लेना आवश्यक है! बोलो तुम क्या कहती हो? क्या इस वर्ष तुम्हारी पढ़ाई बन्द कर तुम्हारा विवाह कर दिया जाय!

सविता काँप उठी; उसके हृदय के कोने में एक गहरी वेदना

सी दौड़ गई! वह अभी प्रेम-प्रतिज्ञा करके आई है। एक रात भी तो उसका निर्वाह नहीं हो। सका। मगर वह स्वतंत्र है स्वतंत्रता को प्यार करती है। विवाह को वह ऐसा खिलवाड़ नहीं सम-भती कि जिसके हाथों में जो जब चाहे किसी को सौंप दे! जीवन का विश्वास हो या न हो। प्रेम की दुनियाँ, दोनों में आबाद हो या न हो! सौंप देने से तात्पर्य !! वह इसका अवश्य विरोध करेगी! यदि विवाह का नाम 'सुख' और सन्तोष है, तो वह सुशील को छोड़ कर और किसी के साथ विवाह न करेगी। उसने गम्भीर बन कर उत्तर दिया—पिता जी! मेरी पढ़ाई न बन्द कोजिये। में अभी विवाह न कहँगी!

"अभी विवाह न करोगी!" विक्रम बाबू कह कर चौंक पड़े! क्यों बात क्या है? तुम्हारी माँ कहती हैं, कि अब तुम सयानी हो चली हो —समाज के लोग तुम्हें कुमारी देखकर हम पर उक्कली उठाते हैं।"

"पर मैं समाज को डरती नहीं पिता जी सविता ने कहा समाज के लोग ज़ाहिल हैं बेवकूफ हैं !! ने न तो विवाह को समभते हैं और न उसके वास्तविक अस्तित्व को ! उनकी समभ में विवाह भी खाने पीने की चीजू है, जिसका होना अधिवास है!

"मैं तुम्हारी बातों का मतलब नहीं समक रहा हूँ सविता ३६ विक्रम बाबू ने कहा—"क्या तुम्हारा मतलब यह तो नहीं कि तुम आज कल की अनेक लड़िकयों की भाँति आजन्म कुमारी रहने का बत लेगी!

सविता चुप रही! स्त्री हृदय हो तो ठहरा !! पिता के मुख से ऐसी बात !! भारत वर्ष की सभ्यता में पली हुई लड़िकयाँ नहीं सुन सकतीं। विक्रम बाबू ने, सविता के ऊपर अपना रंग जमते हुये देखकर फिर कहना ग्रुरू किया—बेटी सविता, यह संसार है संसार में मनुष्य को पग-पग पर भयानक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है! ये परिस्थितियाँ उसी समय जीवन का अपना विषेता प्रभाव नहीं डालती, जब जीवन सुखी और शक्ति शाली होता है! मनुष्य विक्राह क्यों करता है? केवल इसीलिये कि उसका जीवन सुखी और शक्ति शाली होता है। मनुष्य विक्राह क्यों करता है? केवल इसीलिये कि उसका जीवन सुखी और शक्ति शाली बन सके—वह एक से दो होकर संसार की परिस्थितियों से मोर्चा ले सके!!

विक्रम बाबू चुप होकर सिवता के मुख की और देखने लेगे।
सिवता ने, अपने हृद्य के संघर्ष को रोक कर कहा—पिता जी,
इसका उत्तर में आपको कल पत्र द्वारा दूँगी।" पत्र से उत्तर
देने की बात सुन कर विक्रम बाबू का हृदय आश्चर्य से चौंक
पड़ा। पर चारा क्या था? उन्होंने बात वहीं खतम कर दी। कर
दी क्या, अपने आप बात का सिलसिला ही दूट गया। सिवता,
सोने के लिये नीचे आँगन में चली गुँई। विक्रम बाबू भी निद्रा

के लिये बेकली सी अपनी घड़ियाँ काटने लगे। वे कब सा गये, इसका उन्हें पता तक नहीं था ॥ पर सबेरे जब विक्रम बाबू की आँख खुली तो सबसे पहिले उनकी दृष्टि एक लिफाफे पर पड़ी। विक्रम बाबू ने उसे बड़ी उत्सुकता से हाथ में उठा लिया। लिफाफा सिविता का है। सविता उस समय भी आँगन में बोल रही थी। विक्रम बाबू लिफाफा फाड़ कर पत्र पढ़ने लगे। उसमें लिखा था:- पिता जी। मैं स्त्री हूँ इस युग की एक नवीन लड़की हूँ । अपनी आँखों से, उस समाज की, जिसका आपको बहुत भय है, अनेकों कुत्सित लीलायें देख चुकी हूँ। और प्रति-दिन देखती हूँ। समाज विवाह के सम्बन्ध में लड़के-लड़िक्यों पर स्वेच्छा-पूर्ण अत्याचार करता है, उसी के एक भयानक परिगाम से आज राष्ट्र का कोना-कोना काला पड़ गया है !! चारों ज्योर से असन्तोष और विद्रोह की ऐसी भयानक लपटें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं जिन्हें देखकर अपने आप हृदय में सर्वनाश की भयंकर कल्पना पैदा होजाती है! किसी स्त्री को देखती हूँ वह अमने पति से असन्तुष्ट होकर उस पर विष का प्रयोग कर रही है। किसी 'पति' को देखती हूँ, वह अपनी स्त्री को कुपथ गामिनी समभ कर उसके गले पर गड़ाँसे या छुरी का प्रहार करते हैं। किसी का घर कलह की भयानक अगिन से जलता हुआ दिखाई दे रहा है तो कोई कलह से ऊब कर; अपने

गले में फन्दा बाँधता हुआ दिखाई देता है! ओह! ऐसी अनेकों घटनायें समाचार-पत्रों के द्वारा आँखों के सामने आकर हृदय पर वेदना का गहरा भाव डाल जाती हैं। फिर क्या यही विवाह है? यही विवाह का सुख और सन्तोष है! यदि हाँ तब तो मैं कहूँगी कि विवाह जीवन के लिये एक जहर है, जो धीरे-धीरे इसका सर्वनाश कर देता है!

पर नहीं, मैं यह मानने को तैयार नहीं। विवाह सच्युच जीवन के विकाश का मार्ग है। संसार को शक्ति दान देने का उत्कृष्ट साधन है। पर समाज ने उसके महान उद्देशों में स्वार्थ का एक जहर मिला दिया है। सहस्त्रों लड़के और लड़कियाँ अपनी अनिभन्नता के कारण बड़ी प्रसन्नता से लहर का घूँट पीकर अपने जीवन के विकाश से हाथ धो बैठती हैं। पर में भी उन्हीं की भाँति, जहर का कड़ुवा घूँट अपनी इच्छा से पीने के लिये तैयार नहीं। वैसे उन्हीं की भाँति मुक्ते भी जावर्दस्ती पिला दिया जाय तो दूसरी बात!! इसका यह तात्पर्य नहीं कि में विवाह ही नहीं करना चाहती। पर नहीं में चाहती अवश्य हूँ, पर चाहती हूँ अपनी स्वतन्त्रता!! मेरे जीवन की सारी स्वतन्त्रता मुक्ते छीन ली जाय, विवाह के सम्बन्ध की मेरी अपनी स्वतन्त्रता से सुक्ते न विद्यत किया जाय!! जिसके साथ मुक्ते रहना है, जिसकी जीवन-प्रनिथ में मुक्ते बन्धना है,

उसका निर्वाचन मुफे स्वयं करने दिया जाय। मैं यहाँ दिल खोल कर कहती हूँ! सम्भव हो मेरा यह दिल खोल कर कहना, मुफे 'लज्जाशील' के अधिकार से वंचित कर दे। पर वंचित करने वाले इस रहस्य को क्या जाने ? उनकी नज़रों में तो 'अपराधों' को छोड़ कर कुछ दिखाई ही नहीं देता—वे तो 'पुण्य' को भी पाप की परिभाषा के नीचे सिमेटा करते हैं! वे शाकिशाली हैं—समाज के अन्धे विधाता हैं!

आप मेरे लिये चिन्ता न करें पिता जी। मैं आपको चिन्तित भी करना नहीं चाहती! वैसे तो आप जो कुछ कहेंगे मुमे विवश होकर मानना ही पड़ेगा। पर मनुष्यता के नाते, मेरा भी कुछ कहने का अधिकार है। इसीलिये ये साहस करके कह रही हूँ आशा है, आप मेरी इस पृष्टता को समा करेंगे—मैंने अपने विवाह के सम्बन्ध में " चुन लिया है। यदि आप उन्हें भूले न होंगे तो आपको केवल इतना ही बताना काफी होगा कि उनका नाम 'सुशील' है। वे यहीं अपनी माँ के साथ रहते हैं और बी० ए० में पड़ते हैं। बस, इससे और कुछ अधिक कहने का मुक्तमें साहस नहीं है—आशा है आप मेरी इन बातों पर अवश्य विचार करेंगे।

—चापकी त्राज्ञा कारिगाी पुत्री "सविता"

सुशील ! वहीं सुशील जिसकी माँ कभी मेरे यहाँ आठ रुपये पर नौकर थी, जो मेरे दुकड़ों का महताज था। जो चीथड़ों में रहा, खँडहरों में पला, उसी के साथ सविता विवाह करेगी और फिर वह अपनी जाति बिरादरी का भी तो नहीं है ! वह दरिद्र कंगाल ब्राह्मण का लड़का और मैं राजपूत, जमीदार !! छोटे राजा की मेरी पदवी !! लोग सुन कर क्या कहेंगे ? क्या मुख में कालिख नहीं लग जायगी ? पुराने लोग इसी लिये तो लड़कियों को पढ़ाना लिखाना पाप समभते हैं! कल की लड़की त्रौर मुमसे ऐसी वार्ते ॥ यह सब इसी शिक्ता ही का तो प्रभाव है !! पर मैं तो अपने जीते जी यह नहीं होने दूँगा—विक्रम बाबू सोचते-सोचते क्रोध से काँप उठे। उन्होंने सविता को बुलाकर, उसके सामने ही पत्र के दुकड़े-दुकड़े कर फेंक दिये। श्रीर क्रोध के स्वर में कहने लगे—सविता! तुम्हें मैंने शिचा दिला कर पाप किया, में सममता था, शिचा मनुष्य के हृदय मेंप्रकाश उत्पन्न करती है, पर त्राज तुमने मेरी उस भावना को बिल्कुल प्रतिबल बना दिया। अब बो मैं यह कहूँगा कि कभी-कभी शिच्चा भी मनुष्य को ऐसे अन्धकार-मय वातावर एमें पहुँचा देती. है जहाँ से फिर उसके जीवन का उद्घार नहीं होता। इसी शिचा ने तो तुम्हारे हृदय श्रीर श्राँखों में वह जहर घोल दिया है जिससे तुम श्रपने को बिल्कुल भूल सी गई हो! भला कहाँ वह दरिद्र ब्राह्मण का लड़का

# वे चारों

श्रीर कहाँ तुम जमीदार की लड़की ! इस अनाखे सम्बन्ध की चर्चा चलाते हुये तुम्हारी जीभ कट कर गिर नहीं जाती !!

"मगर—सविता ने धीरे से ऋोठ खोल कर जवाब दिया— चीथड़ों में भी लाल छिपे रहते हैं—धूल में भी कभी कभी हीरे मिल जाते हैं पिता जी!!

चुप रहो—विक्रम बाबू ने कर्कश स्वर में कहा—"आज अभी तुम्हें यहाँ से चलना होगा! अपनी पढ़ाई का आज ही से अब तुम खातमा समभो!!

विक्रम वाबू ने सबका हिसाब किताब साफ, कर तुरन्त वहाँ से चलने की तैयारी करदी ! एक चाए पहिले जिस घर के कमरे सजे हुए चमक रहे थे, वही अब सुनसान मालूम होने लगे ! इस आकस्मिक परिवर्तन का रहस्य, किसी की समभ में कुछ भी न आया !

सविता विक्रम बाबू के साथ तारापुर चली आई। पर यदि उसका हृदय वहीं छुट गया हो तो आश्चर्य क्या ?

# -पॉच-

जीवन क्या वस्तु है ? त्रानन्द कुमार जानते ही नहीं ? उनकी धारणा है, संसार विलास का घर है—भगवान ने सारी विलास-वस्तुयें इसी लिए बनाई हैं कि मनुष्य और किसी की चिन्ता न करके उन्हीं के साथ कीड़ा करते रहें—उन्हीं में अपने जीवन को लगा कर 'दो दिन' की दुनिया का सुख भोगता रहे! इसीलिये प्रति वर्ष अपना सहस्तों रूपया विलास-वस्तुओं के क्रय करने में खर्च कर देते हैं। जमींदारी है—वही

स्वत्वाधिकारी, रूपये-पैसे की कमी क्या ? मदिरा-मोहिनी भी आती हैं, वेश्यायें गान भी करती हैं! चापल्सों की तो बाजार लगी रहती है! उन्हें भी चाण-चाण पर चिलम दागने को भितली है! फिर जरा सी चापल्सी कर देने में क्या हर्ज ? कहते हैं, स्वर्ग! स्वर्ग!! खासी इन्द्रपुरी!!

धन की कैसी करामात है ? अवगुण छिप जाते हैं, गुण मिट्टी के ढेले बनकर मार्ग पर छिटक जाते हैं ! मिट्टी के ढेले ही सही ! पर है तो अमीर के ! लोग अन्धे बनकर उनका आदर करते हैं—उन्हें आदर से मस्तिक पर चढ़ाते हैं ! संसार है ! गरीबों के पग-पग पर काँटे हैं ! उनके गुणों का भी तो विकाश नहीं होता ! कुछ बुराई की नहीं कि हवा में मिली हुई दुर्गन्ध की तरह चारों और फैल गई! आफत है ! गरीबी, सचमुच, संसार के लिये अभिशाप है !! देखों, इसिलये न, आनन्द कुमार में अनेकों अवगुणों के होते भी उनका नाम है । लोग उनका आदर करते हैं—उन्हें आदर से मस्तक मुकाते हैं और उन्हीं के गाँव का बुद्ध चमार, ईश्वर का मक्त होने पर भी लोगों में निन्दनीय सममा जाता है ! दुनियाँ की आँखें तो हैं, खरे-खोटे की पहचान करना क्या जाने ?

जिस दिन त्रानन्द-कुमार का रसीला नाम, उनकी मजे दार स्थिति, उनका लोगों पर प्रमुख और उनकी गगन-चुम्बी स्रष्टा- लिका का पता विक्रम बाबू को लगा, उस दिन वे ऐसे प्रसन्न हुये, मानो उन्हें किसी ने स्वर्ग का एक दुकड़ा धरा दिया हो। वे प्रमदा से कहने लगे—ऐसा जान पड़ता है, मानो सिवता के भाग्य के दिन बड़े अच्छे हैं। यदि आनन्द कुमार से सिवता का विवाह होगया तो यह अवश्य कहना पड़ेगा कि भगवान ने उसे अबोध जानकर उसके पापों को भुला दिया है। कोई दूर के भी नहीं हैं— यहीं अपने गाँव से सात-आठ कोस की दूरी पर, मिदना बाजार में, उनका घर है! हजारों बोचे के जामींदार हैं!!"

प्रमदा के श्रोठों पर एक मुसकुराहट श्रा गई। मानो उसे कोई श्रमूल्य निधि मिल गई हो श्रीर बड़े प्यार, बड़ो उत्सुकता से उसे लेने के लिये धीरे से हाथ बढ़ा रही हो। उसने उत्तर दिया—मगर इस तरह बातों से ही काम तो चलेगा नहीं !! ऐसा घर-द्वार, ऐसा नामधारी वर! हजारों लोग उनके द्वार पर श्राते-जाते होंगे! फिर प्रयत्न क्यों नहीं करते १ देर होने से कहीं काम न बिगड़ जाय!"

".खूब—विक्रम बाबू ने ऋधिक बुद्धिमान होने का दावा पेश करते हुए कहा—तुम मुक्ते सममती हो क्या ? क्या मैं चुप चाप बैठा हूँ ? दौड़ना तो मुक्ते ही पड़ेगा, आफत तो मुक्तको ही डठानी पड़ेगी! तुम तो घर में बैठी रहोगी! फिर मैं देर क्यों करने लगा ? ऐसा घर-द्वार और देर !! भला यह कैसे ? आज सबेरे ही मैंने पिएडत रामधर को वहाँ भेज दिया है। वे अब आते ही होंगे, देखें क्या खबर लाते हैं ?"

"कौन रामधर !! वही मुर्ख, जो संस्कृत का एक रलोक भी ठीक-ठीक नहीं कह सकता, जो ईश्वर की कथा सुनाने के बहाने भोले-भाले प्रामीणों से पैर पुजवाता फिरता है, जिसने उस दिन अपनी छोटी दूध-मुँही बच्ची को हजार रूपये में बेचकर पाप का पहाड़ मोल लिया, वही मेरा विवाह ठीक करने गया है। वहीं मेरे लिये घर-द्वार देखने गया है !! हाय रे समाज का कुविचार !! हाय री समाज को कलुषित प्रथा !! तेरा कब सत्य-नाश होगा ? तू नव ऋस्तित्व-हीन होकर शून्य में विलीन हो जायगी ? तूने ही तो समाज के स्त्री-पुरुषों के पैरों में लोहे की वह जंजीर पहना रक्खी है, जिसकी मनमनाहट को सनकर आकाश तक काँप उठता है !! श्रोह मैं तुम्हें क्या कहूँ पिताजी। तुम नवीन युग के होते हुए भी नवीन भावों के पुजारी न बने । यदि तुम्हें मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह ही करना था, तो मेरे जीवन का निर्णय करने के लिये तुमने क्यों नहीं कष्ट उठाया। कुछ भी हो तुम पिता हो। तुम्हारे हृदय में, मेरे प्रति एक करुए। है, एक पीड़ा है ! तुम अपनी अज्ञानता से, चाहे मुक्ते फाँसी के तख्ते पर चढ़ा दो, पर मुक्ते फाँसी के तख्ते पर लटकते हुये

देख कर तुम्हारी आँखें अवश्य रे। देंगी—तुम अवश्य आगे बढ़कर मेरे गले का फन्दा छोड़ दोगे ! पर वह मूर्छ, ममता-हीन बाह्यण ! इससे उससे क्या तात्पर्य ! मेरे गले पर चाहे छुरी चले चाहे तलवार ! मेरा, भावी जीवन, चाहे अन्धकार-पूर्ण हो चाहे विपत्तियों का मण्डार ! वह रूपयों का लोभी बाह्यण तो अपना एक कर्त्तव्य बजा लायेगा ! पर क्या मेरा 'सुशील' छुट जायगा ? क्या हम दोनों का प्रणय-सूत्र टूटकर खण्ड-खण्ड हो जायगा ? विक्रम बाबू की बातों को छिप कर सुनती हुई सविता सोचते सोचते आछल सी हो उठी ! उसका सारा शरीर पसीने से तर होगया ! यदि द्वार पर से कोई विक्रम-बाबू को आवाज न लगाता और विक्रम बाबू उस राह से घर से बाहर न जाते तो इसमें सन्देह नहीं कि वियोग की गहरी वेदना, सविता की थोड़ी देर के लिए मूच्छीना की गोदी में सुला देती । और उस घर में हलचल सी मच जाती !!

विक्रम बाबू को देखकर सविता सावधान होगई। पर उन्हें यह जानने में देर न लगी कि सविता ने छिपकर मेरी सब बातें सुन ली हैं! पर इससे क्या तात्पर्य? बातें तो उसी की थीं! सुन लिया तो खुरा क्या? विक्रम बाबू द्वार पर चले गये! देखा, रामधर! खुशी से नाच उठे। कहने लगे—क्या खबर लाये पिएडत जी! सब अच्छा तो हैं!!"

### बे चारों

चतुर ब्राह्मण! अवसर को खाली जाने दे। यही तो लेने देने का मौक़ा है। मट से बोल उठा—पण्डित रामधर के जीवन में निराशा। यह आश्चर्य है बाबू साहब! भगवान की कुछ ऐसी दया-सी है कि जहाँ जाता हूँ, काम तुरन्त बन ही जाता है। सब ठीक होगया है, घर द्वार अञ्छा है। विवाह कर दीजिये। भगवान सब मंगल करेंगे।"

विक्रम बाबू के हर्ष की सीमा नहीं थी । उन्होंने रामधर की दिल्ला देकर प्रमदा को भी समाचार सुनाया। वह भी हर्ष से नाच उठी। श्रीर फिर विवाह का एक ऐसा श्रभिनय रचा गया जिसमें सविता को, इच्छा न रहने पर भी सम्मिलित होना पड़ा। समाज का प्रतिबन्ध तो हैं। उसे पुरुष तोड़ सकते हैं, क्षियाँ नहीं। उनके जीवन के लिये यह एक भयङ्कर श्रभिशाप है।

<u>--8</u>:--

"बरसात का दिन था! छोटी-छोटी फुहियाँ पड़ रही थीं! उधर आकाश से बादल भर रहे थे और इधर मेरी आँखें तीन चार दिन की भूखी प्यासी! एक अस भी उदर में नहीं पहुँच सका था! यदि मैं अकेली होती तो कहीं लुढ़क जाती—जीवन का अन्त कर डालती ! पर साथ के तुम मेरे जीवन की आशा! तुम्हारा शरीर बुखार की ज्वाला से छप्त! एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते थे! एक छायादार बरगद के बुद्दा के नीचे तुम्हें सुलांकर बैठ गई। सोचने लगी, मेरे जीवन के प्रलय का दिन श्राज ही है! पर ईश्वर भी कितने दयाल हैं, कितने करुणा शील हैं। एक सन्यासी बाबा दूसरी ऋोर से पहुँच ही तो गए! मेरी इयनीय अवस्था ! उनकी स्नेह कातर आँखों में आँस आ गये ! कहने लगे-बुदिया ! सन कर ! ईश्वर की दया हुई तो तुम्हारा लड़का अच्छा हो जायगा। मैं चुप रही फिर वे कठणा करके मुमे काशी ले आये और अपने इस टूटे-फूटे आश्रम में स्थान दिया। उन्होंने तुम्हारी शिचा में बड़ा कष्ट उठाया है सुशील !! माँग-माँग कर पैसे ले आते थे और तुम्हारी पढ़ाई में खर्च करते थे ! वे इस समय संसार में नहीं हैं ! पर उनकी बातें आज भी मेरे हृद्य में ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। कहते थे-बुढ़िया। तेरा घर त्राबाद करके तब मैं महाँगा। पर हाय मर गये उनकी इच्छा पूरी न हो सकी। तो क्या बेटा तुम अपने उस द्याल रज्ञक की स्वर्गीय त्रात्मा की सन्तुष्ट न करोगे। सीची, कितना पाप होगा, उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करना बृद्धिया ने इन पिछली बातों की एक साथ ही चर्चा करके सुशील से कहा !!

सुशील के हृद्य में भयक्कर आघात सा लगा! अतीत जीवन की करुणामयी कहानी उसके हृद्य में थिरक उठी! सन्यासी बाबा की करुणा शीलता का लुभावना चित्र उसकी आँखों के सामने दौड़ गया! वह आँखों की कृतज्ञता का दो मूँद आँसू भर कर कुछ कहना ही चाहता था कि प्रेम का एक मोंका आया और उसे उड़ा ले गया! सविता, अपनी रूप राशि के साथ उसके सामने नाच उठी! उसने कहा—न माँ मैं विवाह न करूँगा!

बुद्धिया काँप उठी ! उसकी आँखों के सामने अँधेरा छा गया। उसकी आशाओं का दुर्ग दहता हुआ नजर आने लगा। उसने सोचा था, सुशील का विवाह कहँगी—घर में बहू लाऊँगी। जीवन के शेष दिन सुख से कटँगे, पर सुशील तो विवाह ही न करेगा! आखिर बात क्या है ? संसार में सभी तो विवाह करते हैं, फिर क्यों नहीं करेगा ? क्या उसका मन स्विता के साथ ! दोनों घण्टों साथ-साथ घूमते थे—रात-रात सेर करते थे। पर नहीं मेरा सुशील !! सच्चा है। उसके चित्र पर कलंक लगाना पाप होगा, अन्याय होगा! पर वह विवाह क्यों नहीं करता ? मनुष्य जिस सुख के लिये तरसते हैं, उसी को वह पैरों से ठुकरा रहा है! सन्यासी तो है नहीं !! बुद्धिया सोचते-सोचते दुबली हो उठी ! रात दिन चिन्ता से ही उसके जीवन को सामना करना पड़ता। वह हर घड़ी सुशील के विवाह की ही बात सोचा करती थी !!

पर सुशील !! क्या करे !! प्रेम एक जादू है न, वियोग की आग है न । जब आँखों में समा जाता है तो मनुष्य

बावला बन जाता है। जीवन के सारे अस्तित्वों को छोड़ कर उसी का राग अलापने लगता है। पाप, पुरुष, अपराध श्रीर त्राज्ञा-पालन कुछ नहीं केवल एक प्रेम। प्रेम की त्राशा में जीता, उसकी निराशा में मृत्यु !! वियोगी के जीवन का यही तो धर्म है। यदि सुशील की माँ सुशील से चूठ्ध है— दु:खी है तो उसका क्या अपराध !। उसकी आत्मा, उसका हृदय नहीं चाहता किसी दूसरे के साथ विवाह करना । दिल ही तो है। उसने उसकी ही सम्मति से अपना सब कुछ 'सविता' के ऊपर लुटा दिया है। उसको विश्वास है, सविता विवाह करेगी तो उसी के साथ !! उसने उसे प्रेम दान दिया है-अपने हृदय के तार में कस कर बाँध लिया है। नदी की छाती पर वह नाँव, उस नाँव पर सविता और सुशील !! वह चाँदनी रात और नीले गगन पर चमकता हुआ चन्द्रमा। सविता की वह प्रेम-प्रतिज्ञा सुशील कैसे भूल सकता है ? नहीं, नहीं वह विवाह न करेगा !! सविता ही उसके हृदय मन्दिर की एक मात्र अधिपति देवी है। उसमें दूसरी कोई कैसे स्थान पा सकती है ?

गंगा के निर्जन कूल की बालुका-मयी धरती। बाँदनी बरस रही है। गंगा का निर्मल जल कल-कल कर रहा है। उसी धरती पर अनेकों बार सुशील बैठ कर मादकता से ५२ गंगा के निर्मल जल पर खेलती हुई चाँदनी की ओर निहार चुका है। पर आज उसकी आँखें सूनी हैं हृदय चिन्ता की लइरियों में उलमा हुआ है। वह कभी शिर उठा कर सूनी प्रकृति की ओर देखने लगता है और कभी शिर नीचा कर गम्भीरता पूर्वक कुछ सोचने लगता है। ऐसा जान पड़ता है, मानो वह उतावला हो कर कभी प्रकृति से और कभी बालू के छोटे-छोटे कर्णों से कुछ सवाल जवाब करना चाहता हो। पर मूक और अस्तित्त्व हीन ! उससे जवाब कैसा ? कोई जवाब दे या न दे। पर उसके हृदय के कोने-कोने से आवाज निकलती है-सविता ! हा, सविता कहाँ गई! उसने मुमो भुला दिया ? अभी तो उस चाँदनी रात में वह प्रतिज्ञा करके लौटी, फिर क्या हो गया ? दूसरे ही दिन वह मकान खाली छोड़ कर चली कहाँ गई? क्या तारापुर ? हो सकता है, उसके पिता आये हों और वे उसे साथ में ले गये हों। पर उसे मुफ्ते खबर देनी चाहिये थी। सम्भव हो उसे अवसर न मिला हो। पर क्या अब तक अवसर नहीं मिला? सुशील सोचते-सोचते चिन्तित सा हो उठा। उस मूक रजनी में कभी-कभी वह कुछ कह भी उठता था। पर वहाँ उसकी बातों का जवाब देने वाला कौन था ? कोई हो या न हो प्रेम का उन्माद हैन!!

सुशील के मिस्तष्क में तर्क-वितर्क की आँधियाँ चल रही हैं। वह कभी अपनी मां की बात सोचता है और कभी सिवता की। कुछ भी सोचता है, पर सिवता उसे याद ही आजाती है। वह अपने विचारों में विल्कुल तन्मय सा है। उसे ख्याल भी नहीं कि कहाँ क्या हो रहा है—इस सूनी प्रकृति में कौन किस ओर से आ रहा है। उसे किसी के आने का सन्देह भी नहीं है। रात अधिक बीत चली है। कौन इस पार आवे। वह सिवता की उपासना में अपने को लुटा कर चेतना-शून्य हो गया है। नाँव से धीरे से उतर कर नवधुवक ने सुशील की आँखें बन्द कर ली!!

'आँख मिचीनी।'—कौन खेल रहा है भाई—सुशील कह कर चौंक उठा। क्या………? श्रोह! भूल हो गई! भाई शारदा तुम हो क्या?

"हाँ शारदा ही—उस आर से उत्तर मिला—पर तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो सुशील ? अब तक घर नहीं गये, तुम्हारी माता जी बैठी-बैठी रो रही हैं। क्या उनकी हालत पर तुम्हें करुणा नहीं आती। उन्होंने हमें तुम्हारी खोज करने के लिये भेजा है। जब तुम नाँव पर इस और आ रहे थे तो मैंने तुम्हें देख लिया था। इसिलिये तुम्हारा पता लगाने में सुभे कठिनाई न हुई। पर तुम्हारी आँखों पर से हाथ तो मैं अपना उसी समय हटाऊँगा, जब तुम यह प्रतिश्चा कर लोगे कि त्र्याज से फिर ऐसा कभी न कहूँगा।"

सुशील चिन्ता में पड़ गया। उसने शारदा का हाथ आँखों पर से हटाने का प्रयत्न किया, पर वह सावधान! पहले ही से सोच कर चला था। हाथ न हटा। सुशील ने परेशान हो कर कह दिया। हार मानता हूँ भाई! ऐसा कभी न कहँगा हाथ तो उठा लो!

सुशील ने मुख से तो हार मान ली, पर उसके हृदय ने हार मानी या न मानी, इसमें कुछ सन्देह हैं!!

उस सुसिन्जित भवन के कोने में वह एक कमरा था जिसमें प्रकाश का अकाल सा पड़ा रहता था। वायु भी न आती थी और न जाती थी। फिर उस कमरे की दूटी चारपा पर पड़ी हुई रोगियों की हालत। वह पीली पड़ गई थी— आर्ने नीचे धँस गई थीं। शरीर सूख कर काँटा हो चला था। हाक्टर कुमार बाबू ने उसकी परीन्ना करके कहा—बाबू साहब! रोगियों के शरीर में जितने रोग नहीं हैं, उससे कहीं अभिर

दूटा-फूटा प्रकाश और वायु हीन कमरा उसके स्वास्थ्य के लिये विपेला सिद्ध होरहा है? क्या इतने लम्बे चौड़े मकान में इसके रहने का अन्यत्र प्रवन्ध नहीं किया जा सकता ?

त्रानन्द कुमार ने मुख पर उदासीनता और अपेदा का भाव लाकर उत्तर दिया "क्या करूँ डाक्टर बाबू, विवशता है! सदियों की प्राचीन कुल-प्रथा को कैसे विनष्ट कर सकता हूँ। यह ती आप जानते ही हैं कि इन्हें लड़का पैदा हुआ था। प्रस्ती कियों के लिए हमारे यहाँ यही कमरा रक्खा गया है!"

"पर—यह प्रथा किस काम की, जिससे जीवन का विनाश होता है , डाक्टर कुमार ने दुःखी स्वर्ग में कहा—देखते नहीं आप रोगिणी की कैसी चिन्ता-जनक अवस्था है। एक तो उसका सद्य जात बच्चा मर गया है और दूसरे प्रसूत-ज्वर का प्रकोप !! यदि उसकी परिचर्या ठीक से न की गई तो फिर उसके प्राण-पत्नेक उड़ जायँगे और पीछे पछताना ही हाथ आयेगा !!

"क्या किया जाय, डाक्टर बाबू !! ईश्वर की इच्छा, जो होना होगा, वह तो होकर के ही रहेगा। पर सैकड़ों वर्ष की प्राचीन कुल-प्रथा को हम कैसे तोड़ सकते हैं ? आनन्द कुमार ने उत्तर दिया। "जैसी त्रापकी मर्जी! डाक्टर क्रुमार ने कहा—िकसी आदमी को मेरे साथ भेजिये। मैं दवा दे दूँगा!!

श्रादमी ! एक नहीं दो चार ! डाक्टर कुमार का घर तो बनारस है ? किसी दूसरी जगह जाना होता तब तो दूसरी बात थी ! पर बनारस, वे किसी दूसरे श्रादमी को न भेजेंगे ! स्वयं जाकर दवा ले श्रायेंगे ! पर यह नई बात, उस रोगिणी के लिये इतना कष्ट—उसके लिए इतनी करुणा-पूर्ण ममता !! नहीं, वहाँ उनकी जीवन सहसीरयाँ हैं !! वे उनके साथ श्रामोद-प्रमोद करेंगे—सुख की घड़ियाँ बितायेंगे ! श्रानन्द कुमार ने डाक्टर कुमार के हाँ—में श्रापके साथ-साथ बनारस चला चलता हूँ !! इससे श्रच्छी श्रीर क्या बात होती ! डाक्टर कुमार श्रीर श्रानन्द बाबू, दोनों गाड़ी पर सवार होकर बनारस की श्रोर खल दिये ! थोड़ी दूर की यात्रा, शीघ समाप्त हो गई । डाक्टर कुमार ने श्रापने श्राफिस में पहुँच कर दवा का नुस्खा लिखते हुए कहा—रोगिणी का नाम ?

'सविता'-- त्रानन्द डुमार ने संकोच में उत्तर दिखा!

'सविता'—डाक्टर ने चौंक कर कहा—क्या आपका विवाह तारापुर में विकम बाबू की लड़की के साथ हुआ है ? वे तो इमारे मित्रों में से हैं ! मैं उन्हें बहुत दिनों से जानता हूँ!!

श्रानन्द कुमार ने सिर हिला कर ! हाँ, एक छोटा सा

48

उत्तर दे डाला ! आनन्द इमार दवा लेकर चले गये ! पर डाक्टर कुमार के हृदय में विचार का हस्य युद्ध सा होने लगा! क्या यही सविता है ? क्या इसी के प्रेम-तार में फँस कर सुशील अपनी जीवन सम्पत्ति को बड़ी बे-रहमी से कुचल रहा है ? क्या इसी की प्रेम मयी ममता ने उसकी आँखों में जादू का वह रंग छिड़क दिया है, जिससे वह सारे विश्व को भूल सा गया है! मैंने भी तो उसे कभी सुशील के घर देखा था ! पर उस समय तो वह रूप की राशि थी, सौन्दर्य की जीती-जागती ज्योति थी ! किन्तु इस समय तो वह पहचानी तक नहीं जाती ! उसे देख कर कौन कह सकता है कि यह वहीं 'सविता' है जिसके प्रेमीन्माद ने सशील को उन्मत्त बना दिया, किन्तु सुशील भी, कितनी अज्ञा-नता से जीवन-मार्ग पर आगे कदम बढ़ा रहा है !! उसके उस विश्वास की, 'सविता' मेरे ही साथ विवाह करेगी; क्या सविता रता कर सकी ? क्या उसने उसे अपने-प्रेम-तार में बाँध कर ज़हर का कड़ुवा घूट नहीं पिलाया ! कौन जाने, वह विवसी मृग की भाँति, विवाह के इस नये सूत्र में बाँधी गई हो ? उसके हृद्य की क्या ऋवस्था है, यह तो वही जान सकती है ! हो सकता है, उसकी वियोग-वेदना ने ही उसे दु:ख के इस निराशा जनक महस्थल में पहुँचाया हो ? कौन जाने ? क्या रहस्य है ! पर अब सुरालि को विवाह तो कर लेना ही चाहिये!! वह जिस

आशा की सुनहली रेखा पर दृष्टि गृड़ा कर इतने दिनों से देख रहा था, वह तो अब मिट गई !! फिर वृदी माता की आशाओं पर तुसार डालने से लाभ क्या ? डाक्टर कुमार; विचारों के इस गहरे उद्देग से चिन्तित हो उठे!!

'डाक्टर कुमार" !! उन्हें लोग इसी नाम से पुकारते हैं! चारों त्रोर उनका नाम है। जिस दिन सुशील, बनारस में सन्यासी बाबा के साथ, द्यनीय अवस्था से आया, उसी दिन से उस पर डाक्टर कुमार की स्तेह मयी ममता है। वे उसकी श्रोजस्विनी प्रतिमा, उसकी सेवा वृत्ति की कभी-कभी बड़ी प्रशंसा तक किया करते हैं! उनका लड़का, शारदा तो, स्शील को अपने पाणों के समान सममता है। डाक्टर कुमार को, सुशील और सविता के प्रेम की कहानी शारदा के द्वारा ही ज्ञात हुई ! शारदा, सुशील के रेशे-रेशे से परिचित है। उससे, उसकी कोई बात छिपी नहीं है। सुशील ने कई बार रोकर उसे श्रपने जीवन की कहानी सुना डाली है। उसके हृदय में सविता के लिये कितनी करुणा है, कितनी ममता है शारदा यह सीच कर कभी स्वयं भी अपने आँखों को गीली कर लेता है। चसे सन्देह है, सुशील सविता के अभाव में अपने जीवन पर अत्याचार न कर बैठे। इसी लिये वह सावधान भी रहता है—उसकी गति विधि को परखा करता है ?"

सायंकाल का समय ! डाक्टर कुमार ने शारदा को बुलाकर कहा—"शारदा ! सुशील कहाँ है ? उसकी आजकल क्या अवस्था है ? उसके हृदय का वियोग क्या अभी कुछ कम नहीं हुआ ? क्या अब भी वह पागलों की भाँति, गंगा के निर्जन कूल पर घएटों बैठा करता है ?

"जी हाँ—शारदा ने धीरे से उत्तर दिया—उसके हृदय में सदैव सिवता के प्रेम की आग जला करती है! वह कभी कभी कहता है, मैं संसार से ऊब गया। मेरी आँखों के सामने, संसार जिस रूप में नाच रहा है, वह एक काँटों से भरा हुआ जंगल है! उसकी बातों को सुनकर बड़ा दर्द होता है—हृदय में बड़ी पीड़ा होती है! यदि कुछ दिनों तक उसकी यही दशा रही तो इसमें सन्देह नहीं कि उसका मस्तिष्क विकृत हो जायगा! और फिर वह किसी काम का न रह जायगा!"

'हूँ! यह बात है! डाक्टर कुमार ने आएचर्य के स्वर में कहा—अच्छा किसी नौकर के द्वारा उसे अभी मेरे पास बुल वाओ! मैं उसे समफाने का एक बार प्रयास करूँगा!"

नौकर !! कौन बुलाये !! शारदा स्वयं जल्दो-जल्दी सुशील के घर चला गया और थोड़ी देर बाद सुशील को साथ में लेकर अपने पिता के पास आ पहुँचा। डाक्टर बाबू को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि, मित्रों के प्रति सच्ची सहानुभूति प्रगट करने में, शारदा का हृद्य बड़ा करुणा-शील है। सुशील, हाक्टर कुमार को आदर से प्रणाम करके, शारदा के साथ ही, एक बेख पर एक ओर बैठ गया ?

डाक्टर कुमार ने सुशील के सूखे हुये मुँख पर करुणा की एक दृष्टि डालकर कहा—"सुशील! मैं तुम से एक बात पूँछना बाहता हूँ, क्या तुम सच्चे हृदय से उत्तर दोगे ?"

"त्रापकी बातों का मैंने कभी मूठा भी उत्तर दिया है— सुशील ने उदास होकर कहा!!

"श्रच्छा तो तुम विवाह क्यों नहीं करते ! क्या श्राजनम ब्रह्मचारी रहने का विचार है ?" डाक्टर कुमार ने कहा ।

ब्रह्मचारी होना कोई बुरा तो नहीं है, डाक्टर बाबू— सुशील ने उत्तर दिया—पर उसके लिये तो सौभाग्य चाहिये ! इस अभागों को तो जीवन की कॉटेदार फाड़ी में चलना ही पड़ेगा—विवाह करना ही पड़ेगा ! पर विवाह के सम्बन्ध में तो आप मेरे विचार कई बार सुन चुके हैं ! मेरी धारणा है, बिवाह से जीवन तभी सुखी हो पाता है, जब पात्र और पात्री होनों प्रत्येक की परिस्थित से सन्तुष्ट रहते हैं !"

हाँ, यह बिल्कुल ठीक है, सुशील—डाक्टर कुमार ने कहा—पर तुम्हारे इस भोलेपन पर दया आती है। पता नहीं तुमने इस खिलया संसार को किन आँखों से देखा है ?

सुन्हारा यह श्रद्धट विश्वास श्रीर प्रेम का गहरा उन्माद देख कर मेरे हृदय में एक वेदना सी होती है। तुम जिस 'सविता' के वियोग श्रीर प्रेम में, श्रपने श्रस्तित्त्व को निर्द्यता-पूर्वक लुटा रहे हो, क्या तुन्हारा विश्वास है कि वह श्रभी तक सुमारी है? श्रोह! तुम कितने भूले हुए हो!! प्रेम की यह श्रांधी, पता नहीं तुन्हें जीवन के किस मरुखल में ले जायगी!!

सुशील चौंक पड़ा ! उसने डाक्टर कुमार की श्रोर श्राँखें छठा कर कहा—"क्या सचमुच सिवता ने विवाह कर लिया डाक्टर बाबू !!" श्रापकी हद बातों से तो ऐसा प्रकट होता है, मानो श्रापने उसके सम्बन्ध में कोई विश्वासनीय समाचार सुना हो।

डाक्टर कुमार ने 'सविता' के रोग और उसके विवाह की बातें बताते हुए कहा—विश्वास-घाती संसार के स्वरूप को पहचानने के लिये दूसरी आँखें चाहिये सुशील !! जिस संसार की मोह-मयी भावनावों में पड़ कर लोग अपने को भूल जाते हैं, फिर दोनों से जुटे हुए जीवन के नाते दूट जाते हैं, उसमें यदि सविता ने तुम्हारे प्रेम के अच्छे धागों को तोड़ दिया हो तो आश्चर्य क्या ?

सुशील की आँखों से मोती के सहश गोल-गोल दो बूँद आँसु गिर पड़े उसने बड़ी वेदना से, डाक्टर कुमार के अन्तिम वे चारों

प्रश्त का उत्तर देते हुए कहा—जीवन के अगाध सागर में बहते-बहते मैं दूर निकल गया था डाक्टर बाबू !! आपने मुके पुनः भूल पर लाकर सचमुच बड़ी करुणा की !! अब मैं वहीं करूँगा जिसके लिए माँ चिन्तित है, जिसके लिये आप भी मुके बराबर सममाते रहे हैं !!

डाक्टर कुमार ने सन्तोष और सुख की साँस ली। किन्तु कीन यह कह सकता है कि उन्हीं की भाँति, सुशील के हृद्य में भी सुख और सन्तोष की फुहियाँ बरस रही हैं!!

# —आठ—

निर्जन कल में बन्दिनी अपराधिनी की भाँति पड़ी है। बाल बिखरे हैं। ओठ सूर्ज गए हैं! आँखें रोते-रोते सूज आई हैं! आँखों के निम्न भाग में, काली रेखाओं की बहार बी लग गई है! शरीर में भी स्थान-स्थान पर काले चिन्द साफ नजर आ रहे हैं! वह पड़ी है भूमि पर!! रोती भी नहीं। बहुत रो चुकी! ईश्वर में भी तो नहीं सुनी! फिर रोकर क्या करेगी—कहणा की सिम्मिकयाँ लेने से लाभ क्या ? वाहती है,

दम तोड़ दे! कई बार गले में फन्दा भी लगाया, पर प्राणों का मोह!! हाथ अपने आप गले पर से हट गए! पर अत्याचार की इस भयंकर ज्वाला से तो मर जाना ही अच्छा! फिर प्राणों का मोह कैसा? नहीं वह आत्मघात करना पाप सममती है—उसे गीता के कई श्लोक अब भी याद हैं! वह उन्हें जाबान पर लाकर, डर जाती है काँप उठती हैं!!

रात बीत गई! सबेरा होते ही आनन्द कुमार ने उस कमरे में प्रवेश किया! वह उन्हें देख कर उठकर बैठ गई। आनन्द कुमार ने आँखों में कड़ुवा भाव भर कर कहा—सविता! क्या आब भी तुम्हारा दिमारा ठिकाने न आया? क्या अब भी तुम मेरे कामों का विरोध करने की शक्ति अपने हृदय में रखती हो?

हाँ, सिवता ने तीन्न स्वर में उत्तर दिया—श्रोर उस समय तक जब तक कि मेरे ये श्रमाग प्राण बेत के छिड़यों के मार से उड़ न जायँगे !! आप सममते हैं, सिवता श्रत्याचार से डर जायगी श्रीर घर में मिदरा की सैकड़ों प्यालियाँ पाप के दुकड़ों पर जीवन बसर करने वाली वेश्याश्रों की देख कर श्रांखें बन्द कर लेगी, नहीं उससे ऐसा कभी न होगा! श्रीर होगा कब जब उसकी दोनों श्रांखें पाप की तीर्खा बिर्छियों से प्रकाश-हीन कर दी जायगी!

पर! आनन्द कुमार ने गरज कर कहा—तुम्हें मेरे कामों का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। यह सम्पत्ति मेरी है, मैं उसका मालिक हूँ! लुटा दूँगा या रक्लूँगा, तुम होती हो कौन? चाहे शराब की बोतलों में खर्च कर दूँ, चाहे वेश्याओं को दे दूँ, तुमसे मतलब? मैं तुम्हें इसके लिये कई बार साव-धान कर चुका हूँ। और फिर कर रहा हूँ! यदि तुम मेरे इन कामों का विरोध करोगी तो मैं तुम्हें एक च्या में ही जहन्तुम में पहुँचा दूँगा!

जहन्तुम! सविता ने आँखों में कोध का भाव भर कर उत्तर दिया—जहन्तुम मेरे लिये सुख कर होगा! आप सचमुच मुक्ते एक चए में जहन्तुम में भेज दीजिये! में तो जहन्तुम में जाने के लिये खुशी से तैयार हूँ ! पर जब तक इस घर की एक अंगुल भी भूमि पर रहूँगी, विरोध अवश्य कहँगी! भूखी रहूँगी, अत्याचार की मार सहूँगी, पर पाप न होने दूँगी! कहता है कौन, घर पर मेरा अधिकार नहीं है! में तो इस घर की एक छोटी सी छोटी चीज को भी अपनी सममती हूँ! मेरे इस अधिकार को संसार की कीई शक्ति नहीं छीन सकती! यदि में पाश्चिक बल द्वारा अलग भी कर दी जाऊँगी तो भी इस भवन को अपना कहने में मुक्ते तिनक भी संकोच न होगा! फिर इसमें वेश्यायें कैसे टिक सकती है? इसे कैसे

बदमाशों और चोरों का अड़ा बनाया जा सकता है ? मैं या तो इस अड़े का विनाश करूँगी या स्वयं दम तोड़ कर मर जाऊँगी!!

आतन्द कुमार कोघ से पागल होगये। उनकी शराबी आँखें चेतना-शून्य होकर राज्ञसी काग्ड का अभिनय करने के लिये तैयार सी होगई। यदि उनके जीवन की रगों में जुधा का रस घोलने वाली गुलनार पीछे से उनके कन्धे पर हाथ न धर देती तो सविता की गोरी शरीर पर काले रूप के सैकड़ो चकत्ते अवश्य प्रकट हो जाते!!

आनन्द कुमार ने पीछे फिर कर देखा—गुलनार! वे हँस पड़े! उनकी नस-नस में एक उन्माद दौड़ गया! नन्होंने सिवता के सामने ही गुलनार की कलाई पकड़ कर कहा—गुलनार! प्यारी गुलनार!! देखो तो; इस बद-किस्मत का मूठा आग्रह। कहती है शराब की प्यालियाँ फोड़ दूँगी, वेश्याओं को घर से निकाल कर बाहर कर दूँगी! मला यह भी कहीं हो सकता है!!

गुलनार ने सविता पर एक दृष्टि डाली। उसकी नस-नस में एक बिजली दौड़ गई। उसकी आँखों में करुणा का एक अगाध सागर लहरा उठा ! उसने आनन्द कुमार से अपनी कलाई छुड़ाते हुए कहा—आनन्द बाबू! क्या आप मनुष्य से देट कोई और दूसरी चीज तो नहीं हैं! उनकी यह दशा कैसी? क्या यह आपकी विवाहिता की हैं? क्या आपने सचमुच अपने हाथों से ही इनकी यह दुर्गित की है। सहकों आदमी रोज ही वेश्याओं के पास प्रेम की भीख माँगने जाते हैं, पर क्या वे इसी भाँति अपने घर की दैवियों के उपर पाशविक अत्याचार किया करते हैं? आनन्द बाबू, जब तक आप इन्हें सुख नहीं पहुँचा लेते, तब तक मैं आप को प्यार नहीं कर सकती!!

सविता चौंक उठी ! एक वेश्या में इतनी उदारता ! एक पाप के दुकड़ों पर जीने वाली स्त्री के हृदय में इतनी करुणा । श्रोह ! कौन जान सकता है, किसका हृदय कैसा है !! कौन जाने, यह भी मेरी ही भाँति सताई हो, समाज के कर्कश पैरों से कुचली हो, पुरुषों के राचसी काण्ड का शिकार बनी हो !! इसीलिये तो यह समवेदना प्रकट कर रही है ! नहीं तो वेश्या और समझेदना, श्रसम्भव है !! श्रवोध तो है नहीं ! जानती है, श्रानस्द बाबू यदि विरक्त हो जायँगे तो मेरी श्रामदनी कम हो जायगी । किन्तु फिर भी करुणा प्रकट कर रही है । हृदय ही तो है !! सविता की आँखों से दो बूँद आँसू गिर पड़े ।

आनन्द बाबू चुष रहे! गुलनार और उससे ऐसी बातें! वे आश्चर्य में पड़कर सोचने लगे—क्या उत्तर दें? क्या कहें? पर उन्हें अधिक देर सोचना न पड़ा। गुलनार ने सविता के अपर करुया की एक निगाह डाल कर फिर कहने लगी— श्रानन्द बाबू ! इनके हृदय में कितनी वेदना है, यह एक स्त्री-हृदय ही जान सकता है। यदि आप बुरा न माने तो मुफे यह कहना पड़ेगा कि आप अपने घर की मुलायम रोटियाँ छोड़ कर, दर-दर दुकड़ों के लिये भटकने वाले बाज़ारू कुत्ते हैं। मुक्ते क्या मालूम था कि आपके हृदय के अन्दर जहर का ऐसा भयानक स्रोत छिपा हुआ है। आप जब अपनी गृह देवी से प्रेम नहीं कर सकते तो किसी बाजारू वेश्या से करेंगे, कभी नहीं! वेश्यायें तो किसी से प्रेम की आशा करती ही नहीं। जितना अत्याचार आप इस भोली-भाली अबला पर करते हैं, उतना क्या इस वेश्या पर, जिसकी गोद में त्राप रात दिन गेंद की भाँति उछलते हैं, कर सकते हैं ? नहीं, वह एक ज़रा सी कड़्वी बात कहने पर, उसी भाँति आपको अपने दर-वाजे से दुतकार देगी, जिस प्रकार निर्लंज्ज कुत्तों को दुरदुराया करती है।

वासना मनुष्य को कायर बना देती है। उसकी गुलामी में अफ़्यून का वह भयानक जहर छिपा रहता है, जो थोड़े ही दिनों में माननीय शक्तियों को अस्तित्व-हीन करके उन्हें किसी काम का तहीं रख छोड़ता। एक स्वत्वाधिकारी मनुष्य को, उसके दुकड़ों पर जीने वाली वेश्या इन शब्दों में याद करें। मगर दया हो तब न! सविता काँप उठी। पर त्रानन्द कुमार ने कायरों की भाँति, त्राँखों में निर्लंडिज कामना भर कर उत्तर दिया— "गुलनार! फिर तुम्हीं फैसला कर दो। मैं किस भाँति इन्हें सन्तुष्ट कर सकता हूँ।"

"फैसला! गुलनार ने श्रोज भरे शब्दों में कहा—फैसला मैं क्या कर सकती हूँ श्रानन्द बावू। फैसला तो वहीं कर सकती है, जिसके ऊपर श्रापने पाशिवक श्रत्याचार किये हैं, जिसके मानवी श्रिधकारों को कुचलकर, श्रापने उसे निर्जन कमरे की बन्दिनी बनाकर रखा है। श्राप, उसी के सामने श्रपना मस्तक टेकते हुये उसी से श्रपने श्रपराधों का फैसला करवाइये? वह जो कहे, जो श्राज्ञा दे, उसका यथोचित रीति से पालन करना, यही श्रापका धर्म है।

"पर—आनन्द कुमार ने उत्तर दिया—मैं, सिवता के सामने अपना मस्तक न भुकाऊँगा गुलनार । पुरुष होकर स्त्री से करुगा की भीख, दया की प्रार्थना। न न, यह मुक्त से न हो सकेगा। उसने अपराध किया है, मैंने दण्ड दिया है। फिर उसके सामने मस्तक क्यों भुकाऊँ, उससे दया की भीख क्यों माँगूँ ? गुलनार! कहीं तू बावली तो नहीं हो गई है!

"दूसरों को बावली बनाते हुए, जबान कट कर नहीं गिर जाती आनन्द बाबू! गुलनार ने तीखं स्वर में कहा—वेश्याओं के तलुये चाटने में आपका मान नहीं खो जाता, उनकी बार-बार कूठी ख़ुशामद करने में आपका पुरुषत्व नहीं जहन्तुम में चला जाता, पर इस गृह-देवी के सामने मस्तक टेकने में आपकी सारी मान-मर्यादा आपकी अन्धी आँखों को, अपमान के सागर में तिरोहित होती हुई दिखाई देती है! हायरी अन्धी दुनियां!! इसी का नाम तो अज्ञानता है!!

"िकन्तु—आनन्द कुमार ने जरा सा शिर उठाकर उत्तर दिया—हृदय ही तो है गुलनार ! तुम्हारं चरणों पर अपना सर्वस्व तक अर्पण करने के लिये तैयार हूँ, पर सविता के नहीं !"

"आनन्द बाबू !—गुलनार ने मुख पर गहरी ज्योति छिटका कर कहा—गुलनार को वह वेश्या न समित्रये, जो धातु के शुभ्र दुकड़ों पर, मानवता को भी निःसंकोच लुटा देती हैं। मैं वेश्या हूँ तो क्या ? मानवता को सममती हूँ — दुखिया के दुःख का मूल्य जानती हूँ ! यदि मुमे पहले यह पता होता कि आपके हदय के कोने में पैशाचिकता का ऐसा नग्न भाव भरा हुआ है तो मैं आपको अपनी छाया तक स्पर्शन करने देती ! पर अब आप कृपा कर मेरे दरवाजे अर

पर न श्राइयेगा—मैं श्रापकी यह 'सूरत' भी देखना पाप सममती हूँ !"

गुलनार अपनी बात खतम कर मह से बाहर निकल गई। आनन्द कुमार भौचके से होगये! सविता अपनी अन्तरातमा से सवाल करने लगी—गुलनार मानवी है या देवी!!

वह विलासिनी है। विलास को पसन्द करती है। एक पैसे के स्थान पर दो पैसे खर्च करना उसे स्वीकार, पर कंजूसी से दिन बिताना अच्छा नहीं!! ऊँचे और सुसज्जित महलों में रही है! महल भी ऐसे, जिसके भीतर ही, बाटिका थी, बाटिका में कोयलें बोलती थीं—पपीहे पिहकते थे! फिर उसे छोटा, संकीर्ण और वायुहीन घर क्यों पसन्द आने लगा? वस्त्र भी, वह पतले और अधिक मूल्य वाला ही पहनती हैं! खहर उसके शरीर में

गड़ता है ! वह उसे उतार कर वड़ी निर्दयता से दूर फेंक देती है ! मानो उसे काटता है ! नाम भी उसका छोटा सा, लुभावना है—रमा ! अधिक सुन्दरी तो वह नहीं है, पर उसे कुरूपिणी भी नहीं कह सकते !! उसे तो अपने, उस थोड़े सौन्दर्य का बड़ा अभिमान है ! वह दिन भर लम्बे चौड़े आइने के सामने बैठकर अपना मुख देखा करती है ! मानो प्रियतम का मुख देख रही हो ! पर इस नये घर में उसे कोई सुख नहीं है ! वह कभी-कभी उठकर कहा करती है—भगवान ने मेरी किस्मत में आग लगा दी !!

सुशील का विवाह हूए अभी तीन ही चार महीने बीते, पर वह इस थोड़े समय में ही अपने वैवाहिक जीवन से बिल्कुल ऊब उठा है! उसके नस-नस में असन्तोष की एक गहरी भावना दौड़ चली है! वह पागलों की भाँति विचिप्त बन कर कभी जन-शून्य सरिता के कूल पर बैठता है! तो कभी निर्जन कच में शान्ति पाने का असफल प्रयास करता है। वह जीवन से डरता नहीं। घात-प्रतिघातों से संघर्ष करना जानता है! साहसी है! उसने अपनी दुनियाँ को भरसक सुधारने का बड़ा प्रयत्न किया, पर उसकी स्त्री 'रमा' उसके आदशों पर नहीं चलना चाहती! वह गरीब है—साधारण स्थिति का मनुष्य है! थोड़े ही में अपना काम चलाना चाहता है! पर रमा!

उसको यह पसन्द ही नहीं! पन्द्रह बीस रुपये प्रति मास वह अपने शृंगार में ही खर्च कर डालती है। किसी की बात भी तो नहीं मानती। सुशील की माँ को तो वह अपनी दासी सी सममा करती है। कभी अगर बृद्धिया स्नेह से कानर होकर कहती है-बहू ! जरा मेरे शिर में तेल डाल दो, तो वह दुनुक कर दूर जा खड़ी होती है और मुँह बना कर कहती है—मुमसे तो यह काम न होगा भाई। शिर में तेल डालने के लिये कोई नौकरानी क्यों नहीं एख ली जाती। बुढ़िया राने लगती है। उसकी आँखों में पुरानी आशायें एक साथ ही वेदना के रूप में छलक उठनी है! छलकना ही चाहिये। वह जिस सख के लिये, सुशील से विवाह करने की श्रामह कर रही थी, उसे तो अब नहीं मिल रहा है। यदि वह जानती तो सुशील को अविवाहित ही रहने का आदेश देती ! पहले वह बेचारा भी तो सुखी था। सन्तोष की दो रोटियाँ खाकर सुख से सो जाता था। पर अब । वह सुख कहाँ ? वह संतोष कहाँ ? दिन-रात परेशान रहता है। नून तेल लकड़ी की चिन्ला में हैरान रहता है। थका हुआ आता है—आट सूखे हुये रहते हैं। घड़े से पानी उँडेलता है तो पीता है! माँ युद्ध है, उठा नहीं जाता ! स्त्री को अमीरी का नशा है, सोई रहती है! बेचारा युवक जीवन से आकुल हो उठता है!

सायंकाल का समय था । कुछ-कुछ अन्धकार भी हो चला था। सुशील जब अपने काम पर से लौटा, तो देखा घर में अँधेरा। खुद चिराम जलाया। पर अभी तक चूल्हें में आग भी नहीं पड़ी है। भूखा प्यासा, ऊपर से यह आपदा! वह आकुल होकर रमा के कमरे में गया। रमा, लम्बी तान कर सो रही थी। आज उससे सुशील की माँ से कुछ कहा सुनी हो गई थी। बात केवल इतनी ही थी कि सुशील की माँ ने उससे एक गिलास जल माँगा और उसको डाँट दिया था। बुढ़िया तो रोकर डाक्टर कुमार के घर चली गई! और रमा लम्बी तान कर पड़ रही। सुशील ने रमा के मुख से चादर हटा कर कहा—रमा, भला अब यह सोने का समय है। क्या चूलहा नहीं जलेगा? माँ कहाँ गई?

रमा ने ठुनक कर सुरील का हाथ िमटक दिया। सुरील ने सच्चे स्नेही की भाँति फिर हाथ पकड़ कर कहा रमा! तुम्हें क्या हो गया है ? तुम इस तरह क्यों हमेशा क्रोध का कड़ुवा घूंट गले के नीचं उतार के रहती हो। इस तरह तो किसी का गृहस्थ-जीवन संसार में नहीं चल सकता! आदमी रारील होता है तो क्या ? पर नहीं, अपने हृदय के सच्चे स्नेह से, अपने पाहस्थ जीवन को ऐसा सवाँर लेता है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं।



पर इस दूटी फूटी गृहस्थी को सवाँरने की मुक्तमें योग्यता नहीं—रामा ने सुशील को किड़क कर उत्तर दिया—मैं नौक-रानी तो हूँ नहीं कि अकेले घर का काम किया करूँ, दोनों समय अपने हाथों को मुलसा कर तुम लोगों को रोटियाँ खिलाया करूँ। देर के देर जूटे बर्त्तनों को माँज कर अपने हाथों को काला बनाया करूँ। यदि इसी का नाम गृहस्थ-जीवन है, तो उसको हाथ जोड़ कर नमस्कार करती हूँ। न तो यह सब कुछ मैंने किया है और न करूँगा। रहने दोगे घर में पड़ी किस्मत पर रोया करूँगी, न रहने दोगे पीहर चली जाऊँगी!

किन्तु—वेदना की एक गहरी साँस लेते हुए सुशील ने कहा—संसार में सभी अमीर नहीं हैं रमा! सभी शानदार महलों में रह कर, चमकती हुई मोटरों को सड़कों पर नहीं दौड़ाते। देखो, जरा आँखें खोल कर देखो! संसार में अनेकों नर नारी दूटी-फूटी मोपड़ी में रह कर अपने जीवन के दिन बिताते हैं, करोड़ों दम्पत्ति धूप शील की तनिक भी परवाह न कर अपने गाईस्थ-जीवन के लिये ही रात-दिन खेतों में काम करते हैं! उनका गाईस्थ-जीवन, उनको कितना प्यारा है! वे अपने शरीर का रक्त बहा कर भी, अपने जीवन के उस प्यारे पौधे की रक्ता करते हैं! फिर तुम क्यों उसी गाईस्थ

जीवन को हेय समम रही हो रमा ! देखो, वह तुम्हारी आँखों के सामने ही किस प्रकार लुट रहा है—बर्वाद हो रहा है ! क्या उसकी रज्ञा करना तुम्हारा परम धर्म नहीं है ?

रमा खीभ सी उठी ! मानी सुशील की करुणात्मक बातों ने उसके त्रोठों पर जहर का प्याला लगा दिया! उसने बसके सारे प्रेम-सूत्रों को तोड़कर उत्तर दिया—मुभे इन वड़ी-बड़ी वातों की आवश्यकता नहीं । मैं तो स्वयं अपने इस जीवन से चुड्य सी हो उठी हूँ ! एक बात भी किसी की सुनना, या किसी से कहना, मुक्ते पहाड़ की दुर्गम चढ़ाई की भाँति ज्ञात होती है ! यदि तुम्हें इन थोथी बातों से ही मुफे सन्तोष दिलाना था, तो तुमने मेरा विवाह क्यों किया ? विवाह करने के पहिले तुम्हें यह भली-भाँति सोच लेना चाहिये था कि पत्नी के सुखों के लिये घर में साधन है या नहीं। विवाह कर लेना ही तो पुरुषत्त्व का सच्चा धर्म नहीं कहा जा सकता। मैं तो इस दूटे-फूटे घर की दयनीय परिस्थितियों को देखकर, यह प्रकट रूप से कहूँगी कि तुमने विवाह के बहाने एक ऐसा भयंकर पाप किया है, जिसका काला दाग तुम्हारे जीवन पर, जीवन-पर्याप्त अपने अक्तित्त्व के साथ बना रहेगा।

रगों का उष्ण रक्त हिम होगया। सुशील ने रमा को छोड़ दिया। उसी प्रकार जैसे कोई भूल से साँप को पकड़ कर फिर

ब्रोड़ देता है। वह अपने अन्धकार-पूर्ण कमरे में जाकर पड़ रहा ! सारा संसार, पर उससे तात्पर्य क्या ? कोई उसकी खबर लेता है, कोई उसके जिगर पर हाथ रखकर उसका दर्द पूछता है। भूखा-प्यासा है, दिन भर का थका है! भूख और प्यास की आकुलता से, उस अन्धकार-पूर्ण कोठरी में उसके हृदय की गति बन्द हो जाय तो ! कोई मुख भी न देख सकेगा। पर उसकी ममता में, आँसू बहाने वाले, उसके अपने तो दो ही हैं। दोनों निश्चिन्त हैं! अपने सुखों के सङ्घर्ष में परिलिप्त हैं! पर देखो तो, उसके हृदय की विशालता । ऋपने जीवन के सुखों की तनिक भी परवाह न करके सोचता है—कहाँ जाऊँ? क्या परदेश ! नहीं पाप होगा-अन्याय होगा ! अच्छा तो गला ही घोंट दूँ — नदी में ही डूब कर मर जाऊँ! इस निन्दनीय जीवन से तो मौत ही भली जान पड़ती है! सुला तो चिरकाल के लिये! एक साथ ही चिन्ता के सारे बन्धन अपने आप उखड़ जायँगे ! पर नहीं, मेरी माँ, और मेरी स्त्री ! जिस समय प्रभात की सुनहली किरणें पूर्व में उदय होंगी उस समय मेरे घर में कुइराम मच जायगा। दोनों अनाथ हो जायँगी-दोनों के जीवन-गगन पर आपदा की काली घटायें घिर जायँगी! पर इस विद्रोह का अन्त भी कभी होगा! लाखों बार चेष्टा कर चुका, पर सफलता मिलने को कौन कहे, निराशा की लपटें बढ़ती ही जा रही हैं। फिर ?" पर सुशील की अन्तरात्मा के इस 'फिर' के साथ ही बाहर से आवाज आई—"सुशील !"

श्रावाज शारदा की थी। सुशील उठकर बैठ गया। श्रीर कट से श्रपने को सावधान कर बोल उठा—भाई शारदा, श्राश्रो! जरा, लालटेन जला रहा हूँ!"

शारदा, सुशील के कमरे में चला गया। सुशील ने लालटेन जला कर एक त्रोर दोनों, थोड़ी देर तक एक दूसरे की त्रोर बड़ी तन्मयता से देखते रहे! मानों एक दूसरे की त्राकृति से कुछ जानने की चेष्टा कर रहे हों! पर शारदा, त्रब देर न लगा कर बोल उठा—सुशील! मालूम होता है, तुमने त्रभी तक कुछ सुना नहीं! त्रोह राजब होगया!! तुम्हारी बुद्धा माता इस संसार से चल बसीं! त्राज दोपहर में, त्रपने घर से मेरे घर जा रही थीं कि मार्ग में एक मोटर की पहिया, उनकी बूढ़ी शरीर पर चढ़ गई। त्रीर कुचल उठीं! हम लोग उन्हीं की सेवा—सुश्रुषा में त्रब तक लगे रहे, इस लिये तुम्हें खबर न दे सके! चलो, त्रशी तैयार है! हमने सब ठीक कर दिया है!

शारदा की बात सुनते ही सुशील चीख मार कर चिल्ला उठा। उसकी चीख से रमा के हृदय में कुछ करुणा उत्पेश हुई या नहीं यह कीन जाने!!

#### **—86**—

श्रानन्द कुमार के होठों पर कई दिनों से शराब की प्या-लियाँ नहीं लगी ! वेश्याओं के रूप का बाजार भी तो कई दिनों से बन्द है ! न वे स्वयं जाते हैं श्रोर न वे ही उनकी ताजीम बजाने श्राती हैं ! जैसे उनके जीवन के उस मनोहर व्यापार पर पाला सा पड़ गया हो ! दिन-रात चहल-पहल मची रहती थी, जीवन के श्रानन्द हँसते रहते थे ! पर सविता !! उसने सब पर तुषार सा फेर दिया । जब से गुलनार बेकार जली कटी सुना कर गई है, तब से बेचारे चिन्ता के सागर में डूबते-उतराते हैं। वेश्या होकर मेरा अपमान ? उसकी शक्ति कितनी थी। वहः ती हमारे चरणों पर लोटने के लिये उत्सुक सी रहा करती थी, हमारे चिन्तित अधरों पर मुसकान की मनोहरता देखने के लिये ब्याकुल सी रहा करती थी! उसने ब्यनेकों बार कहा भी था, त्रानन्द बाबू! मेरे जीवन के दिन त्रापके त्रभाव में सुख से नहीं कट सकते ! फिर उस दिन उसे हो क्या गया ? वह इस तरह त्रापे से बाहर क्यों हो गई? यह सब सविता की ही करामात है ? यह जादूगरनी तो नहीं है ! इसने उसकी मत तो नहीं फेर दी !। अवश्य, इसी से तो वह अब मेरा नाम लेना भी भूल गई। जहाँ हमेशा वह मेरे यहाँ पड़ी रहती थी, तीन चार सप्ताह से एक बार सरत तक न दिखाई। किन्तु अब किया क्या जाय ? उसका वह मनोहर रूप, उसकी वे रसवती श्राँखें उसका वह सुनहला सीन्दर्थ ! एक साथ ही हृदय में प्रलय की श्याग लगा देता है। पर सविता, यही तो एक काँटा है-इसने ही तो उसके फूल से कोमल हृदय में वेदना का काँटा गड़ाया है! इसे किसी भाँति यहाँ से हटा देना ही अच्छा! बीमार थी, मर भी नहीं गई। अत्याचार करके तो थक गंथा । वह इस भाँति, क़ाबू में आने वाली नहीं ! आनन्द कुमार दिन रात इसी चिन्ता में निमग्न रहते थे।

उस दिन जब श्रानन्द बाबू श्रापने कमरे में पड़े हुए 'सिवता' के भाग्य का निपटारा करने में लगे हुये थे, तो बनारस के एक गन्दे मुहल्ले की रहने वाली एक बुढ़िया ने बड़े श्राहाब से मुक कर उन्हें सलाम किया। बुढ़िया का नाम रहमित्रया है ! श्रानन्द कुमार उसे बहुत दिनों से जानते हैं ! उस समय से जब कि श्रानन्द बाबू की जवानी ने, उनकी नसों में वासना की श्राग लगा दी श्रीर वे बनारस के दालमंडी मुहल्ले के एक कोठे पर जा पहुँचे थे ! उस समय सबसे पहले पहल, श्रानन्द बाबू ने वहाँ किसी का यदि मुख देखा तो इसी बुढ़िया का। वह तब से, बरा-बर इनके यहाँ श्राती रहती है—नित्य बहलाने वाले नथे-नथे समाचार लाकर उनके हृदय में श्रानन्द की लहरें नचाया करती है। श्रानन्द बाबू ने गर्दन उठाकर कहा—रहमित्या ! इस बार तो बहुत दिनों पर दीख पड़ी ! क्या कहीं बाहर चली गई थी।

"बाहर कहाँ जाऊँ, बाबू! रहमितया ने दीनता से उत्तर दिया—एक भाग्य की मारी लड़की मिल गई थी! उसी के फेर में पड़ी थी। वह गुलनार से बहुत खूबसूरत है, बोलती तो ऐसी है; मानो हृदय में मिश्री घोल रही हो! पर बाबू श्राप उदास क्यों हैं? श्रापके श्रोठों पर काली-काली श्रभागी पपड़ियाँ क्यों पड़ गई हैं? मैंने तो आज की दशा में, श्रपने बाबू की कभी नहीं देखा था मेरे खुदा!!" त्रानन्द कुमार क्या उत्तर देते ? दु:खी तो थे ही ! बोल उठे—हाँ रहमतिया सचमुच में बहुत उदास हूँ ! त्राज कई दिनों से मेरे हृ इय में चिन्ता का एक पीड़ा-जनक काँटा गड़ गया है।

"काँटा ! कैसा काँटा !! बाबू — रहमतिया ने सहानुभूति के स्वर में कहा — त्रानन्द कुमार बाबू के हृदय में काँटा, सचमुच बड़े त्राश्चर्य की बात है ! क्या में भी सुन सकती हूँ, बाबू, वह कैसा और कौन सा काँटा है !!

बेदना की एक गहरी साँस लेकर आनन्द बाबू कहने लगे— रहमतिया तुम्हें यह सुन कर आश्चर्य होगा कि, मेरे प्रेम में तड़पने वाली गुलनार ने मुमसे लड़ाई करली है। और इसका कारण मेरी खी सविता है। सविता ने उसे बहका कर अपनी ओर कर लिया है। और अब दोनों मिल कर मेरे जीवन का सर्वनाश करना चाहती हैं!"

"गुलनार! वह कल की छोकरी, उसकी क्या विसात बाबू—रहमितया ने उत्तेजित होकर उत्तर दिया—अभी तो वह कल लोगों के सामने पैसे-पैसे के लिये हाथ पसार रही थी। आपकी दया! कुछ देखने योग्य बन गई है। खुदा, मुबारक रक्खे आपकी दौलत! एक नहीं सैकड़ों गुलनार, आपके कदमों का बोसा लेने में, अपना गौरव समभगी! आज मैं, जिसकी

खबर लेकर आपके पास आई हूँ, उसकी बराबरी में तो गुलनार कौड़ी का भी मोल नहीं रखती !"

श्रानन्द बाबू के श्रधरों पर वासना की एक मुसकुराहट नाच उठी ! उन्होंने श्राशा की दृष्टि से रहमतिया की श्रोर देख कर कहा—हाँ, यह तो सच ही कह रही हैं। पर मेरे दिल में जो काँटा चुभा है, रहमतिया, वह मेरे दिल में ही सदैव बना रहेगा। जब तक 'सविता' इस घर की चहारदीवारी से किसी भाँति बाहर नहीं हो जाती, तब तक यह चिन्ता मेरे सामने से नहीं टल सकती। पर मैं उसे कैसे घर से श्रलग कहूँ, कोई युक्ति प्रत्यच रूप में श्राँखों के सामने नहीं श्राती।

रहमतिया ने सशंकित दृष्टि से आनन्द कुमार की ओर देख कर कहा—सविता ! क्या आपको स्त्री, बाबू जी ?

"हाँ, रहमितया—आनन्द कुमार ने उत्तर दिया— मेरी अपनी स्त्री ही। क्या कोई युक्ति है ? मैं तो उससे आकुल हो उठा हूँ—उसके शरीर की छाया से घृणा करता हूँ। बीमार थी, पर उस अभागी को मौत भी न आई। नागिन की भाँति सुमे उसने के लिये बच गई? हाय उसका जहर, मेरे सम्पूर्ण शरीर में इस भाँति भिनता जा रहा है कि मैं यदि थोड़े ही दिनों में इस दुनिया से कूंच कर जाऊँ तो आश्चर्य की बात नहीं। रहमितया, चालाक औरत! सैंकड़ों को उँगली के संकेत पर नचाती हैं। आनन्द बाबू सिवता से बहुत नाराज हैं, उसका मुख देखना, सचमुच पाप सममते हैं। फिर क्या शिसविता के चले जाने पर तो उसके हाथ पर चाँद है। गुलनार भी नहीं है, मट से बोल उठी—युक्ति तो बहुत आसान है बाबू! उसके चरित्र पर कोई कलंक लगा कर मैंके में भेज दीजिये। सचमुच खियाँ बड़ी अज्ञान होती हैं। चाहती हैं, पतियों के शिर पर चढ़ी रहें। यह तो सचमुच बड़ी आफत है बाबू जी।

त्रानन्द कुमार को मानो एक सहारा सा मिल गया। जन्होंने सन्तोष की एक हल्की साँस लेकर उत्तर दिया—रह-मितया युक्ति तो श्रच्छी है, पर इसके प्रयोग के लिये तुम्हें सो यहाँ रहना ही पड़ेगा। बोलो रहोगी?

रहमितया, भला कब इसे ऋस्वीकार करेगी ? उसकी तो ऐसी भोली-भाली स्त्रियों को ऋन्धकार के गहरे गढ़ों में फेंक हैना व्यापार है—व्यवसाय है !

## —ग्यारह—

सूना घर ! घर में केवल अकेली रमा ! चूड़ी वाली उसकी कलाई में एक रेशमी चूड़ी डालती हुई उसके मुख की और देख कर बोल उठी बहू ! मैं तुम्हें जब देखती हूँ तब उदास ही ! आँखें भिगी रहती हैं, मुँह उतरा सा ! ऐसी जवानी में शरीर की यह दशा ! सूख कर पीली पड़ गई हो । कई बार जी में आया कुछ पूछूँ ! पर डरती थी, कहीं बुरा न मान बैठें ! किन्तु फिर भी आज मुख से निकल ही तो पड़ा !

रमा रो उठी ! श्राँखों से श्राँसू की श्रलग-श्रलग दो धारायें बह चलीं। मानो सतायी हुई हो—िकसी ने उसके ऊपर राचसी काएड का श्रमिनय किया हो ! कहने लगी—भाग्य ही तो हैं! संसार में सभी के भाग्य श्रच्छे तो होते नहीं! जब से इस घर में श्राई हूँ, प्रत्येक चए रोते ही बीतता है। कभी सुख श्रीर सन्तोष की रोटी नहीं खा पाती। ऊब उठी हूँ, पर क्या कहूँ ? कोई चारा नहीं—कोई बस नहीं।

चूड़ी वाली स्त्री कला में पटु! रोज ही सैंकड़ों स्त्रियों से बातें करती है! क्यों चूकने लगी? मट से आँखों में बनावटी करुणा नचा कर बोल उठी—बहू! सचमुच तुम लोगों में स्त्रियों के लिये यह बड़ा भयंकर जुल्म है। बेचारी स्त्रियाँ, घर की चहारदीवारियों के अन्दर अनेकों अत्याचार सहती हैं, पर मुँह खोल कर जीभ तक नहीं चला सकती। रोज अनेकों घरों में जाती हूँ बहू! देखती हूँ, तुम्हारी ही भाँति अनेकों तड़पती रहती हैं—दुःख की भयंकर ज्वाला में जलती रहती हैं। कौन उनके जी का हाल पूँछे—किससे वे अपने जिगर की तड़पन कहें। सतर्कता उन पर ऐसी रक्खी जाती है कि हमसे एक बात भी नहीं करने पातीं। मैं तो कहूँगी बहू कि तुम लोगों में से हम लोगों में लाख दर्जे अच्छा! पुरुष-स्त्री में पटी तो पटी नहीं तलाक दे दिया!

सुशील, सुन्दर हैं, युवक हैं ? श्राँखों में उन्माद भी है, शरीर में स्वास्थ्य भी। परिश्रमी भी हैं, शक्ति बाला भी! न दु:ख की परिस्थिति से निराश होता है और न सुख से उल्लास-पूर्ण उसका एक सन्तोष है-उसके जीवन की एक सीमा है । वह उसी में रहता है-दुखियों से स्तेह भी करता है। आदर्शवादि है, है संयम शील ; भूखा रह जाता है, पर किसी के सामने हाथ नहीं पसारता । फटे कपड़े पहिन कर श्राफ़िस चला जाता है, पर किसी के सामने अपनी दीनता नहीं प्रकट करता। पर रमा। वह तो उसकी ही भाँति, उदार हृदय वाली नहीं है! उसका तो सिल्क की मुलायम साड़ी के बिना काम ही नहीं चलता। इसी लिये, दोनों में कभी-कभी छोटी-मोटी कलह भी हो जाती है। सुशील चाहता है, कलह न हो, प्रेम की दुनिया त्रावाद हो। पर वह उससे प्रेम ही नहीं करती । क्यों, दिल ही तो है। जिस तरह सुशील के दिल में, प्रेम की एक भयानक त्राग लगी थी उसी प्रकार रमा के हृदय में भी तो। सुशील 'अपनी सविता को' भूल सा गया है, पर 'रमा' अपने 'रजा' को अब भी याद किया करती है—अब भी इसकी स्तेह-स्पृति में वह जिगर के दकड़े आँसू रूप में बहाया करती है। पर लाचार है, 'रजा' को अपनी ख़बर कैसे दे ? पत्र भी लिखे तो डाकखाने में छोड़े कौन ? 'रमा' चिन्ता में पड़ी £0

रहती थी—पर त्राज उसे एक सहारा सा मिल गया! उसकी नस-नस में एक उन्माद सा नाच उठा। उसने चूड़ी वाली की छोर स्नेह से देखकर कहा—सचमुच हम लोगों के समाज में सियों की बड़ी दयनीय अवस्था है। मैं तो समाज के इस बन्धन को तोड़ कर निकल जाना चाहती हूँ, पर.....!

"पर क्या बहू — चूड़ी वाली बड़ी उत्सुकता से बोल उठी— क्या तुम अपने दिल की बात मुक्तसे छिपाना चाहती हो ! भैंने सैकड़ों ऐसी सतायी हुई खियों को मागे बता कर उनका उद्घार किया है। तुम से तो वर्षों से जान पहिचान है, दिल खोल कर तुम्हारी सहायता करूँगी बहू, कहो न अपने दिल की बात ?"

रमा ने चूड़ी वाली की श्रोर श्राँख उठाकर देखा ! उस समय सचमुच उसकी श्राँखों में एक करुणा खेल रही थी। करुणा सूनी है, या उसमें सचमुच स्नेह की कामनायें हैं, इसका निर्णय करना, वह, सुशील के गृह के त्याग को श्रपना 'व्रत' मानने वाली 'रमा' क्या जाने ? उसने उसकी श्रोर देख कर कहा—यदि तुम मेरी सचमुच सहायता करना चाहती हो तो क्या मेरा एक पत्र, जहाँ मैं कहूँ, वहाँ पहुँचा दोगी ?"

"क्यों नहीं बहू! चूड़ी वाली ने अपना विश्वास जमाते हुये कहा—में तो आपकी चेरी हूँ! बतलाइये कहाँ पत्र ले जाना होगा और किसको देना होगा? "रामापुरा मुहल्ला तो तुम जानती होगी—रमा ने कहा— वहाँ सैयद श्रमीर श्रली, नाम के एक बैरिस्टर रहते हैं! नाम पूँछने ही से पता चल जायगा। काफी मशहूर श्रादमी हैं। उनके लड़के का नाम हैं 'रजा'! 'रजा' को ही तुम मेरा पत्र देना! पत्र पाकर वे तुन्हें इसके बदले में पुरस्कार देंगे!"

चूड़ी वाली पत्र ले जाने के लिये तैयार होगई! 'रमा' को छुछ और लिखना तो है नहीं! लिखना तो बहुत है पर लिखने का समय तो चाहिये! डर है, कहीं सुशील न आ पहुँचे! किन्तु अभी तीन ही तो बजे हैं! पर शारदा, वह भी तो कभी-कभी आया करता है। शायद वही आ जाय। पूरा सुधारक है। चूड़ी वाली से धुल-धुल कर बात करते हुये देख कर तुरन्त बिगड़ उठेगा! रमा ने जलदी-जलदी जिगर की दो चार सतरों के साथ, अपने मकान का पूरा पता लिख कर चूड़ी वाली को दे दिया! वह लेकर चली गई। 'रमा' गिन-गिन कर प्रतिचा की घड़ियाँ काटने लगी!

पाप का अभिनय! सुशील क्या जाने ? कोई मौजूद तो था नहीं, कि उसके कानों में ख़बर डाल देता ? आकाश अवश्य काँप उठा होगा—दीवालें अवश्य हिल गई होंगी। पर स्नेही युवक! उसका दिल न हिला! उसने कुछ देखा भी तो नहीं था । आफिस सं, थका हुआ। हर

श्राया। खाया, पीया और सो रहा। सबेरा हुन्ना, फिर वहीं चिन्ता, फिर वहीं काम !

दोपहर बीत रहा है। एक बजने के निकट है। 'रमा' क्याकुल होकर दरवाजे की खोर आँखें लगाये हुये हैं। कहीं द्वार की जंजीर तो नहीं बजी, वह बड़ी सतर्कता से कानों को चाय-चाय पर सचेत कर सुन लेती है। पर उसे अब अधिक देर तक चिन्ता करने की आवश्कता न पड़ी। चूड़ी वाली 'रजा' के साथ ही उसके सामने हाजिर होगई। दोनों एक दूसरे को देखकर मुसकुराये। चूड़ी वाली, दोनों की माखन-मिश्री मिली हुई मुसकुराहट को देखकर वहाँ से खिसक गई!

रमा ने लपक कर उस मुसलमान युवक के कन्धों पर
हाथ रख दिया। मानों उसे देख कर उसके अन्तर का प्रेम
उबल पड़ा हो। अभागा सुशील! तड़पता ही रह गया।
आहों से कहारता ही रह गया। पर सिवता का प्रेम न पा
सका। यदि पाता तो सचमुच निहाल हो जाता—रमा को
अन्तर के एक कोने में छिपा कर। रख लेता। पर भाग्य!
एक सुशील है और एक रज़ा है। एक अपनी वस्तु पर अधिकार
पाने के लिये तड़पता है, मगर वह चाहती ही नहीं, और
दूसरे के हाथ में जाकर वही देखों किस प्रकार कीड़ा कर रही

हो जाते हैं। रमा ने अधरों पर अन्त का सारा स्नेह बटोर कर कहा—रजा! क्या तुम मुक्तको भूल गये थे ? जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ, सच कहती हूँ, और आँसू बहाते ही दिन कटता है! अभी सोचती थी, भाग जाऊँ यहाँ से और तुम्हारे चरणों में सुख-संतोष की साँस लूँ ? पर हिम्मत न पड़ती थी—वियोग के कर्कशः आधातों को मन ही मन सोच कर बैठ जाती थी! कहते-कहते हो बूँद आँसू रमा के कपोलों पर दुलक पड़े!

रजा ने अपनी रूमाल से मट से उसके आँसू पोंछ डाले और फिर उसकी ठुड्डी पकड़ कर कहने लगा—रमा, क्या तुम भी भूल जाने की चीज हो? तुम्हारा स्मृति का मनोहर चित्र तो प्रति-च्रण मेरे हृदय-पट पर दौड़ा करता है। कल तुम्हारा जब पत्र मिला तो इतनी खुशी हुई कि कुछ कह नहीं सकता! देखो तुम्हारे प्रेम के उन्माद में ही तो इस पराये घर में तुमसे इस भाँति बातें कर रहा हूँ! कोई आ पहुँचे तो; फिर जेल ही जाना पड़े! मगर तुम्हारे प्रेम के लिये एक बार शिर पर विपत्तियों का पहाड़ भी उठाने के लिये तैयार हूँ रमा!! किन्तु इस तरह हम तुम दोनों कब तक वियोग की ज्वाला में तड़पते रहेंगे? कब तक एक दूसरे से दूर रह कर जीवन को भुलसाते रहेंगे क्या तुम यहाँ से ......?

रमा जैसे पहिले ही से तैयार सी हो बोल उठी—हीं रजा! मुमे कुछ भी आपित नहीं। यदि तुम्हारे ......तो तब में तुम्हें बुलाती क्यों? मैं तो इस घर से बिल्कुल ऊब सी उठी हूँ! मेरा एक च्या यहाँ प्रलय के समान ही कटता है! ईश्वर जाने, कब इस नरक-भूमि से उद्धार होगा?

पर रमा, रजा ने मुसकुरा कर उत्तर दिया—इस माँति हम दोनों का यहाँ से चलना ठीक नहीं ? तुम्हारा पित अवश्य हम दोनों की खोज करेगा ! यदि कहीं पता चल जायगा तो फिर शिर पर बड़ी श्राफत श्रा जायगी ! इसलिये यदि तुम मेरी राय मानो, तो उसे .....दे दो ?

जहर ? रमा एक बार काँप उठी ! मगर उस नकली हुएठल में शक्ति ही कितनी थी । एक बार फिर जोर की हवा चली और वह लुद़क कर भूमि पर गिर पड़ी। रजा ने उसकी स्वीकृति पर जहर के छोटे-छोटे कण लाकर उसके हाथों पर रख दिये। उन जहरीले कर्णों को देख कर उसकी आँखों में कम्पन की धारा दौड़ी या नहीं यह कीन जाने ?

## **—9178**—

वरसात की अन्धकार मयी रजनी में रिमिक्स पानी बरस रहा है। वादलों की कड़क, बिजलियों की चमक, एक साथ ही हृदय में भय का भीषण भाव बिछा देती है। पर उसे कुछ चिन्ता नहीं। आगे पर बढ़ाती चली जा रही है। इरती भी नहीं, बरसात की साँवली भूमि। कोई साँप काट ले तो, पर प्राणों की ममता हो तब न! दुखिया है। जीवन से आकुल हो उठी है। पग-पग पर मृत्यु का आह्वान सा कर

रही है! तभी तो इस अन्धकार में घर से निकली है! जीवन से ऊबे हुये मनुष्य की सचमुच यही दशा हो जाती है!!

चलते-चलते वह रक गई! एक स्थान पर खड़ी होगई! उसने देखा दीपक का घुँधला प्रकाश! वह सोचने लगी—क्या में वहाँ जाऊँ, रहने वालों से थोड़ी देर के लिये आश्रय की भिचा माँगूं? नहीं नहीं ऐसा न करूँगी! पाप होगा! अन्याय होगा! पाप के काले धक्बों से विकृत हुए मुख को में किसी मनुष्य को न दिखाऊँगी! पर पाप तो मैंने किया नहीं! अत्याचारी संसार मूठा लांछन लगा दे तो इससे क्या? किन्तु जब माँ-बाप ही के यहाँ नहीं गई तो यहाँ न जाऊँगी! इसी तरह संसार में मटकती रहूँगी! पर यह भी तो अज्ञानता है! विचार जीवन किस काम का? कब तक भटकती रहूँगी! चल् कदाचित किसी हृदय धारी से भेंट होजाय! कुछ सहायता कर दे!!

युवती उस प्रकाश की छाया में जाकर, एक वृत्त के नीचे धीरे से खड़ी होगई! देखा, आठ-दस घास फूस के बने हुए छप्पर! प्रत्येक छप्पर के ऊपर भारत की राष्ट्रीय पताका! युवती चंचल हो उठी! ये कौन हैं? यहाँ निर्जन स्थान में क्यों रहते हैं? पर उसे अधिक देर तक तर्क-वितर्क करने का अवसर नहीं मिला! एक युवती जो, छप्पर में अभी तक जाग रही

थी, किसी आदमी की आहट पाकर बाहर निकल आई १ उस समय पानी बरसना बन्द हो गया था ! युवती ने लालटेन का मन्द प्रकाश ठीक कर देखा—एक युवती भीगी हुई वृत्त के नीचे खड़ी है।

कीन, इस निर्जन स्थान में, बरसात की अँधेरी रात में! इस तरह भीगी हुई अकेली वृत्त के नीचे! कोई देवी तो नहीं भारत माता का दुखिया स्वरूप तो नहीं! युवती थोड़ी देर के लिये भय से कातर सी हो उठी! उसका मन, उसका हृदय नाना विचारों के भूले पर भूलने सा लगा! पर इस भाँति वह कब तक? वह तुरन्त लीट कर अपने छप्पर में गई! और अपनी हो चार सहचरियों को जगा कर फिर उसी स्थान पर आकर खड़ी होगई! सब के दिलों में विचित्र उत्सुकता! आँखों में आश्चर्य का भाव भर कर देखा—वह सचमुच वृत्त से सट कर खड़ी है। उसमें से एक ने बड़े साहस से पूँछा—बहन तू कौन है? बरसात की इस अन्धकार-पूर्ण रजनी में निराधिता की भाँति यहाँ क्यों खड़ी है?

में सचमुच निराश्रिता ही हूँ बहन—उधर से करुणा के साथ त्रावाज त्राई—वासना से भरे हुये पागल संसार ने, इस ऋषेरी रात में मुक्ते ठीकर मार कर निकाल दिया है। मार्ग में वर्षा धन घोर संमाम करती हुई त्रागे चली जा रही। हर

थी ! तुम्हारे दीपक का चीए प्रकाश देख कर यहाँ चली आई ! सोचा, शायद एक रात के लिये आश्रय की भीख मिल जाय ! क्या दया करोगी ?

क्यों नहीं बहन! उन सबों ने उसके पास जाकर उत्तर दिया—यह स्थयं सेविकात्रों का आश्रम है! दुः खियों की सेवा करना ही हम लोगों का धर्म है! चलो आश्रम में चलो ! तुम्हारे कपड़े बुरी तरह भीग गये हैं!

युवती आश्रम में चली गई! थोड़ी ही देर में उसके अशांत हृदय ने शान्ति का अमर सुख प्राप्त कर लिया! वह सेवा वृत्ति, वह विशाल हृदय, वह सर्व व्यापी ममता, एक साय ही सब का राज्य, उस घास-फूस की बनी हुई भोपड़ी में देख कर वह अपने को भूल सी गई। और स्वस्थ होकर कहने लगी बहन! तुम लोगों की सेवा-वृत्ति, तुम लोगों का मानव प्रेम और तुम लोगों की सच्ची उदारता देखकर तो, अपने सारे दु:खों को भूल सी गई। यह महान सुख, जो मुमें इस समय, घास-फूस की बनी हुई कुटिया में मिल रहा है, अपने जीवन में कभी नहीं मिला था। पर इस जन-शून्य-स्थान में, तुम लोग घास-फूस की कुटिया बनाकर क्यों पड़ी हो?

"आश्चर्य है तुम अभी तक हम लोगों के कार्य में अनिभन्न हो—उनमें से एक ने उत्तर दिया—कल प्रांत:काल, हम लोग इस सामने वाले बड़े मैदान में नमक बनायेंगी। यहाँ की खारी जमीन से, नमक बड़ी श्वासानी से निकलता है! श्वाज इस रात में तुम, हम लोगों को यहाँ देख रही हो श्रोर कल देखोगी कि हम सब की सब जेल की लारी में बन्द कर जेलों में पहुँचा दी जायँगी। पर बताश्रो तुम कौन हो ? इस अन्धकार-पूर्ण रजनी में कहाँ जा रही हो ?

युवती ने संचेप में अपनी करुण-कहानी सुना डाली। और फिर वेदना की एक गहरी साँस लेकर कहा—बहन, क्या मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करोगी?

'क्यों नहीं, कहो—एक स्वयं सेविका ने उत्तर दिया—हम लोग जी-जान से तुम्हारी सहायता करने के लिये तैयार हैं! यदि आवश्यकता होगी तो, प्राणों को भी निकाल कर तुम्हारे सामने रख दूँगी!!

युवती कुछ सकुचाई! मानो, स्वयंसेविका की, श्रोजस्वी वाणी ने उसके ऊपर कर्त्तव्य का एक भार लाद दिया हो। पर थोड़ी देर तक चुप रह कर उसने धीरे से उत्तर दिया—नहीं, बहन दया रक्खो। यह सब हमें कुछ न चाहिये। मैं चाहती हूँ कि सुमे भी, तुम लोग अपने दल में सम्मितित कर लें।।

एक अपिरिचित स्त्री को सत्याग्रह के मैदान में ! पता नहीं उसका स्वभाव कैसा हो ? वह किसी असामियक घटना से १०० उत्तेजित होकर किसी पुलीस के ऋधिनायक को गाली दे दे तो !! एक ने उसके हृद्य पर भय का भाव डालते हुये कहा—मगर हम लोगों के दल में सम्मिलित होकर तुम्हें जेल जाना होगा, भूखा रहना पड़ेगा।

"मैं यह सब बड़ी दृढ़ता से सह लूँगी बहन"—युवती ने उत्तर दिया।

"श्रच्छा, तुम्हारा नाम" ? स्वयंसेविका ने पूँछा ! "सविता" युवती ने उत्तर दिया ।

'सिवता' उसी रात के अन्धकार में, दीपक की चीण ज्योति के सामने स्वयंसेविका बना ली गई। उसे 'सत्यायह शब्द' की मली प्रकार व्याख्या बता दी गई। दूसरे दिन प्रातःकाल, सूरज की सुनहली किरणें जब पूरब से निकलीं तो सिवता के शरीर पर खहर की साड़ी और हाथ में राष्ट्रीय-पताका थी। वह अपने परिवर्त्तन के इस भव्य रूप पर, स्वयं अपने को मन ही मन न्योछावर सी कर रही थी!!

# –तेरह–

'रमा! मेरी रमा! एक गिलास पानी! हाय गला सूखा जा रहा है—न जाने क्यों हृदय में भीषण ज्वाला धधकती जा रही है—सुशील मृच्छित होकर मूमि पर गिर पड़ा! पर कीन कोई नहीं घर सूना है, रमा तो उसे मृत्यु की गोद में सुला कर रजा के साथ! बेचारा, अभागा युवक! संसार में, अकेले! कोई गला तक सींचने वाला नहीं। थोड़ी देर मूर्च्छना की गोद में, बेसुध पड़ा रहा। पर संसार पर तो उस ईश्वर का शासन १०२

है, जो अपनी करुणा से गरीबों तक को सुखी किया करता है— वहीं तो संसार की प्रत्येक घड़ियों का राजा है। दिन का प्रकाश हो, या रात का घना अन्धकार! संसार की कोई घटना, उस की आँखों से बचकर बीत नहीं जाती! फिर सुशील के निरपराध आण, यों ही मुक्त में कैसे लुट जाते! उसके पित्र आस्तित्व की मर्यादा घट जाती! मूच्छित सुशील चौंक कर उठ बैठा! और दो तीन बमन करने के बाद, फिर, मूच्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा! किन्तु इस बार उसकी मूच्छीना में, भयंकर ज्वाला नहीं, थोड़ी सी बेचैनी थी! प्राण संहारक जहर के टुकड़े चमन के साथ बाहर निकल आये!!

प्रातःकाल सूर्य की सुनहली किरणों ने सुशील को खोद कर जगाया—शब्द गित वाली जीवन-दायी वायु ने उसके मिस्तिष्क में चेतना सी डाल दी। वह उठकर बैठ गया !! मुख कुम्हलाया हुआ—शरीर थका सा !! देखा, सामने जहर के काले-काले दुकड़े !! अन्तरात्मा चिल्ला उठी, "धोखा"! आकाश ने भी अपनी मौन भाषा में दुहरा कर कहा—'धोखा'! पर यह तो नई बात नहीं—वह मन ही मन सोचने लगा—संसार धोखे के आवरण के नीचे छिपा हुआ है ! प्रति-दिन इसी भयंकर विश्वास यात के कारण ही तो बच्चों का दम घोंटा जाता है, खियों का सर्वस्व अपहरण किया जाता है और पुरुषों को जहन्तुम के रास्ते

पहुँचाया जाता है! त्रोह यह विषैला 'विश्वासघात'। किसने इसका निर्माण किया ! एक तरफ सुन्दर 'विश्वास' है जोर दूसरी श्रोर यह भयंकर 'श्रविश्वास'। दोनों की शाब्दिक लिपि में तो थोड़ा ही सा अन्तर है, पर दोनों के अर्थ में कितनी गुरुता और कितनी लिघमा !! एक को देख कर हृद्य में असीम आह्नाद उत्पन्न होता है और दूसरे को देख कर भयंकर भय !! एक सङ्जनों श्रौर उदार हृदय वालों की वृत्ति है तो दूसरी राज्ञसों की। रमा। उसने भी इसी राज्ञसी वृत्ति को अपनाया-इसी का सहारा लिया !! उसने मुमे जहर दिया, मुमे सदा के लिये सुला देने की चेष्टा की। क्यों, कौन जाने ? उसके ऊपर मैंने कोई भीषण अत्याचार तो किया नहीं था ? पर वह गई कहाँ— क्यों इस भाँति सहसा अदृश्य होगई ? क्या मैके ? पर मैके जाने के लिये मुक्ते जहर देने की क्या आवश्यकता थी !! कहती, मैं स्वयं पहुँचा देता ! तो फिर क्या किसी गुप्त-प्रेमी के साथ !! नहीं, वह मेरी स्त्री है ॥ उस पर यह लाँछन !! स्रोह मैं कितना भूला हुत्रा हूँ ! विश्वास ! क्या अब भी तुम मेरे हृदय में स्थिर हो । देखो, मेरा सर्वस्व लुट गया । पर लुट जाने दो, कोई चिन्ता नहीं । मैं कंगाल होकर के भी तुम्हें न छोड़्गा—तुमसे प्रेम करूँगा । तो क्या रमा की खोज करूँ। नहीं नहीं, वह अब मेरे सामने न आवेगी, 808

मुमे देख कर लिजत होगी। पर अब अपना कर्त्तव्य! क्या इसी भाँति इस भयानक घर में। नहीं, अब न रहूँगा—संसार में ईश्वर के प्रेम की राग गाऊँगा । संसार में है ही क्या ? किस पर अभिमान करूँ किसकी ममता में प्रामों को फँमाऊँ। सब ठोकर मार कर अलग होगये। किसी ने तनिक करुगा भी न की। मा, जीवन समाप्त कर इस लोक से चल बसी, स्त्री जहर का कड़्वा घूट पीला कर अदृश्य होगई । स्रोह ! मैं कितना भूला हुआ था ? मेरी विचार शक्तियाँ किस भाँति ऋज्ञान के पर्दें में असत्य का अभिनय कर रही थीं! रमा! तू जीती रही, तुम्हारी वे जँगलियाँ जिनके सहारे से तुमने जहर की रोटी बना कर मुफे खिलाई थीं, सदैव अपनी सुन्दरता ये तुम्हारे हाथों में बनी रहें ! यदि हम अभागे के ऊपर असीम कुपा कर के तुम जहर के ये सुन्दर दुकड़े मुक्ते न खिलाती तो आज संसार की असारता का हृदय-विदारी चित्र मेरी आँखों के सामने न घुमता । मैं यह कदापि न जानता कि संसार में विश्वास की रागिनी ही एक सत्य है! इसी से जहर देने पर भी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ रमा ॥ सुशील कुछ देर के लिये अधीर सा हो उठा। पर वह जब उठ कर खड़ा हुआ तो उसके हृदय में साहस की एक ज्योति खिलखिला कर हँस रही थी-संसार की असारता तथा उसके छलिया-स्वरूप पर

### वे चारों

अयंकर क्रोध नाच रहा था ! वह काल की भाँति प्रचएड बन कर अपने घर की संचित चीजों को एक-एक कर के भूमि पर पटकने लगा । किसी चीज को हाथ में लेता और उस पर एक निगाह डाल कर भूमि पर पटक देता । न सोचता उसमें उसका कितना पैसा लगा है ! पैसों की तो उसे अब ममता ही नहीं रह गई ! संसार तो उसे सुना सा लगता है, बिल्कुल कँटीली भाड़ी ऐसा । यदि वह पकड़ पाता तो अवश्य उसे भी निर्दयता पूर्वक भूमि पर पटक देता !!

अपने घर की सम्पूर्ण ममता कुचल कर जब सुशील घर से निकल कर बनारस से बाहर गया तो उसके हाथों में एक तम्बूरा और शरीर पर कपारा वस्त्र थे। वह बड़ी वेदना के साथ तम्बूरे के तारों को मनकार कर गा रहा था!

'जग में कोई नहीं है ऋपना"…।

# —चोंदह—

गुलचीं। रहमितया की वह नई लड़की !! उसका कप और सौंदर्य सचमुच बड़े गज़ब का है। उसने एक ही बात में मेरे प्रियतम—आनन्द बाबू के हृदय में घर सा कर लिया। वे उस पर लहू हो गये—उसके उठे हुए मादक पौधों पर अपने को बिलकुल भूल से गये। वह जो कुछ कहती है, वह वहीं करते हैं। कहती है बैठ जाइये तो बैठ जाते हैं। कहती है, उठ जाइये तो उठ जाते हैं। कहती है, उठ जाइये तो उठ जाते हैं। इसने जादू

की कोई सलाई घुमा दी हो! सिवता का तो कभी नाम ही नहीं लेते! मानो वह सचमुच उसके लिये विष की वह प्याली थी! जिसे उन्होंने निर्द्यता पूर्वक तोड़ दिया हो! उस दिन सिवता के पिता, विक्रम बाबू जब सिवता से मिलने के लिये आये तो उन्होंने साफ साफ कह दिया—साहब आपने तो मेरा गला घोंट डाला—मेरी सारी मान-मर्यादा मिट्टी में डाल दी! ऐसी लड़की गले बाँध दी कि कुल की सारी मान-मर्यादा ही डुबा दी! न जाने किसके साथ कहाँ भाग गई। अफसोस ! मैं तो अब कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहा! क्या करते बेचारे? आये थे खुशी-खुशी! और लौट गये वेदना का गहरा भार लेकर!!

गुलची ! कलापुर ! रहमितया की सिखाई हुई। जब रहमितया का यौवन था, जब उसके रूप का बाजार लगता था और जब वह कोकिला की भाँति पिहक कर, लोगों के हदय में शराब उँडेलने की शिक्त रखती, तो न जाने कितने अमीरों को एक मिनट में कंगाल बना दिया था—िकतने युवकों की रासकी छीन कर उन्हें मार्ग का भिखारी कर डाला था! फिर गुलची! उसी की तो सिखाई है। कब चूकने लगी। उसने उसी की सम्मित से आनन्द बाबू के हदय में प्रेम का शर्बत घोल कर उनका सब कुछ अपना कर लिया।

उन्होंने खुशी-खुशी अपनी सारी सम्पत्ति उसके नाम लगा दी! सोचा, गुलची का प्रेम, शराब की प्याली और वासना की पूर्ति !! इसके अतिरिक्त और क्या चाहिये ? चाहिये तो बहुत, पर आँखों में प्रकाश हो तब न। कोई सुमाने वाला भी तो नहीं था! घर में सिवता और स्वयं! दो ही उस सम्पत्ति के स्वाधिकारी थे! सिवता, जहर की प्याली थी! उसे तो वे अपने हाथों ही तोड़ चुके थे! फिर उसकी इस लुटती हुई दुनिया को देख कर कौन उनकी पागल आँखों में चेतना की सलाई घुमाता!!

पर वासना की कच्ची दीवालों के सहारे खड़ा हुआ प्रेम का वह महल कब तक सुरित्तत रह सकता था! अभाव का एक गहरा मोंका आया और उसे हिला कर चला गया। न अब वह गुलची का प्रेम रह गई और न वह शराब की प्याली! आनन्द कुमार के तकाजा करने पर गुलची ने उत्तर दिया—इतनी अधिक शराब नहीं पीई जाती आनन्द बाबू! मैं आपको सम्मित देती हूँ कि आप शराब पीना छोड़ दें! यदि आप इसी प्रकार शराब की प्यालियाँ दुलकाते रहेंगे तो मुमे विवश हो कर कहना पड़ेगा कि आप मेरे मकान पर न आया करें!!

ठेस से हृद्य की तंत्री वज उठी ! आँखों की वासना १०६ खुमारी उतर गई! त्रानन्द कुमार ने त्राश्चर्य चिकत होकर कहा—यह क्या कह रही हो गुलचीं श क्या कहीं कोई नशा तो नहीं खा लिया है ? मैं वहीं त्रानन्द कुमार हूँ, जिसके चरगों पर लोटने के लिये तुम जी जान से तरसा करती थी।

मगर, गुलची ने उत्तर दिया—त्र्याप भी मेरे प्रेम के लिये तरसा करते थे ! बुरा मानने की कोई बात नहीं ! मैं यह नहीं चाहती कि मेरी सम्पत्ति शराब की प्यालियों में इस प्रकार बर्बाद की जाय।

तुम्हारी सम्पत्ति ! क्या विश्वासघात—आनन्द कुमार ने आश्चर्य में पड़ कर कहा—तुम्हारा आज का यह रूप मुमे प्रत्यच रूप से बता रहा है गुलचीं कि तुम अपने प्रेम के नीचे स्वार्थ का काला जहर छिपाये हुये थी ! ओह ! मैं उसे पहिचान न सका ! प्रेम से भूम-भूम कर हृदय की मादक रागिनी से जिस जहरीले साँप को पकड़ कर दूध पिलाया था । उसी ने उन्मत्त हो कर मेरी उँगुलियों में काट लिया । ओह ! भगवान, दुनिया का यह स्वरूप ! मेरी अज्ञान आँखें कितनी भूली हुई थीं !!

गुलची लाल हो गई! उसकी आँखों में कोध का गहरा तूफान गरज उठा! उसने हृदय की सारी कठोरता अपने अधरों पर बटोर कर उत्तर दिया—आनन्द बाबू, अब अधिक बार्ते न कीजिये। सीधे अपना सा मुँह लेकर मेरे मकान के बाहर निकल जाइये। मैं आप से एक भी बात करना पाप सममती हूँ। क्या आपने वेश्याओं के प्रेम को एक दो पैसे की चीज समम लिया था? इसके लिये आपने जितना मूल्य चुकाया है, वह अधिक नहीं थोड़ा ही है।

आनन्द कुमार की आँखों में विवशता नाच उठी ! रग-रग में करुणा-मयी वेदना नाचने लगी ! पर गुलचीं के उपर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं । आनन्द कुमार ने उस की इस दृदता को देखकर, विवशी बन कर कहा—तो क्या अब मैं अपने मकान में भी नहीं रह सकता ? अपनी किसी चीज़ को हाथ से नहीं छू सकता ?

त्राप कितने नादान हैं त्रानन्द बाबू, गुलचीं बोल उठी— क्या त्रापको याद नहीं कि त्रापने सारी सम्पत्ति मेरे हाथों में बेच दी है। त्राप की सब चीजों पर अब मेरा अधिकार है! आपके दुर्गु गों को देख कर मैं यह नहीं चाहती कि आप अब मेरी सम्पत्ति को अधिक दिनों तक कलंकित करें! इस लिये मेरी आज्ञा के विरुद्ध अब आप को कोई अधिकार नहीं कि आप उस मकान में रहें और उसकी चीजों का अपनी आवश्यकता में उपयोग करें!

अपानन्द कुमार की आँखों से आँसू निकल आये ! वेश्या के

#### वे चारों

प्रेम में लुट कर उसके दरवाजे से भिखारों की भाँति निकल आये। जमीन है, मकान है, पर अब उसका उन पर कुछ भी अधिकार नहीं। बेचारे पैसे-पैसे के लिये मुहताज हो गये। सड़कों और बाजार की गलियों-गलियों में 'दाता की जय हो' की आवाज लगाने के अतिरिक्त, अन्य कोई साधन ही नहीं रह गया। वेश्या-प्रेम का परिणाम, इसको छोड़ कर और हो ही क्या सकता है ?

# **-4**-28

आधी रात के रब शून्य संसार में भी, प्रयाग के उस दूरेफूटे घर में भयंकर विद्रोह की धीमी-धीमी आवाज आ रही
है ! कभी कोई कहता है, हरामजादा, तो कभी आवाज आती
है बदमाश ! कभी बड़ी करुणा के साथ कोई पुकार उठता है
'हाय मार डाला' तो कभी कोई डाँट कर कहता है, चुप रह
नादान ! लोग निद्रा संसार में विचरण कर रहे हैं ! इन दो
प्राणियों की किसी को चिन्ता नहीं !! आस-पास, अड़ोस-पड़ोस

के रहने वाले, इनके ज्यवहारों से बिल्कुल ऊब उठे हैं! जब से मुहल्ले में दोनों आये हैं, रोज ही आपस में लड़ाई-दंगा, मगड़ा-फसाद किया करते हैं। लोग चाहते हैं, दोनों मुहल्ला छोड़ कर और कहीं जा बसें! पर वे छोड़ने क्यों लगे? लोग दोनों का कप देख कर कहा करते हैं, खी-पुरुष तो नहीं मालूम होते। अवश्य वह उसे भगाकर ले आया है। इसीलिये तो उस पर पशुआं का सा अत्याचार करता है।

पर वह चिथड़ों से लिपटा हुआ अब भी आ रहा है—अब भी वह अपनी आँखों को ऊपर उठाकर आकाश में चमकते हुये चन्द्रमा की ओर देख रहा है! ऐसा ज्ञात होता है, मानों वह अपनी अतीत-चिन्ता में डूबा हुआ मन ही मन कुछ सोच रहा हो। सहसा, पास के मकान से आई हुई एक धीमी चीख को सुन कर वह उठकर बैठ गया। और कान लगा कर उसी ओर चल पड़ा। पर भिखारी चिथड़ों से लिपटा हुआ, कोई चोरी में फँसा दे तो! पर चोरी करने तो जाता नहीं, ईश्वर सहायता करेगा...वह जल्दी-जल्दी पग बढ़ा कर दरवाओं के पास पहुँच कर सावधानी से सुनने लगा।

"दुष्ट ! हरामजादे !। किसी एक ने उत्तेजित होकर कहा— मेरी मान-मर्वादा को जहन्तुम में डालकर ऋब भागना चाहता है ! पर मैं तुम्हें इस तरह न जाने दूँगी । उन्हीं पापी हाथों से, ११४ जिनके द्वारा मैंने तुम्हारी सम्मति से अपने भीले-भाले पति को विष की रोटियाँ खिलाई थीं, तुम्हारा भी लहू निकाल कर हृदय को शीतल कहँगी !

"बस! बस !! दूसरे ने उसे िमटक कर उत्तर दिया—श्रब श्रिक ज्ञबान न चला! मैं तुम्हारा वह 'पित' नहीं, जिसने तुम्हारी ऐसी बदजाद स्त्री के श्रेम में भूल कर श्रपने मानवी श्रास्तित्व को भी गँवा दिया था। मेरा नाम है रज़ा! एक मिनट में ही तुम्हारे पापी जिगर का रक्त पान कर सकता हूँ। यह देख लपलपाता हुआ, छुरा! अभी जिगर में घुसेड़ कर प्राणों को बाहर खींच लूँगा!

स्त्री आह मार कर चीख उठी ! तो क्या उस पर छुरे का वार ! भिखारी चंचल हो उठा ! उसने दरवाजे पर जोर का धक्का लगाया ! पर उसके घर में भीतर जाने को पहिले ही अत्याचारी 'रजा' उसे मूच्छित कर बाहर निकल गया । भिखारी ने उसके पकड़ने को थोड़ा सा प्रयत्न किया ! पर उसके हाथ में तीज धार का छुरा ! वह अलग हट गया और विद्रोही स्वतन्त्रता पूर्वक, सुरिचत स्थान में चला गया !

धुँधले दीपक का चीरा प्रकाश ! पुराने मकान की दूटी-फूटी दीवालें ! एक दूटी चारपाई, फटी हुई दरी। दो चार पुराने बर्तन और कोने में एक बक्स ! ऐसा जान पड़ता था, मानों वासना के दो पुतले ऋपने ऋज्ञानता का भयंकर ऋभिशाप भोग रहे हों! मिखारी थोड़ी देर के लिये चचल हो उठा। फिर उसने स्त्री के शरीर की परीचा कर के देखा—घाव साधा-रण है।" वह उसे होश में लाने की चेष्टा करने लगा।

कुछ देर के बाद स्त्री, सावधान होकर अपने आप बोल उठी—पकड़ो ! कहाँ गया! वह विद्रोही है, विश्वास-घातक है! उसने मेरे हाथों से मेरे पित को जहर दिलाया है। मैं भी उसका खून पीऊँगी—उसे जहन्तुम में पहुँचाऊँगी!

भिखारी रो उठा। उसकी आँखों में वेदना की एक लहर दौड़ पड़ी। उसने हृदय की सारी करुणा बटोर कर उत्तर दिया बहन! अब इस भाँति प्रलाप करने से कुछ भी न होगा। यह संसार है, रोज ही इसकी छाती पर ऐसी भयंकर घटनायें घटा करती हैं! उठो, अपने को सँभालो, और बताओं में तुम्हें कहाँ पहुँचा हूँ ?"

"भाई—उसने उत्तर दिया—मैं तुम्हारी नातों का क्या जवाब दूँ। कहाँ तुम्हें पहुँचाने को कहूँ! वर्षी हो गये, मैंने अपनी दुनिया, अपनी अज्ञानता से उजाड़ डाली—अपने भोले-भाले पित को जहर देकर मार डाला। ओह! वह बेचारा, मेरे प्रेम के लिये किस भाँति तड़पता रहता था—किस भाँति, अपने प्राणों को, हथेली पर रखकर, मेरी आँखों के सामने उछाला ११६

करते थे, पर मैं उनसे एक बार हँस करके भी न बोली। हाय! मेरे वे भयंकर पाप !! मैं त्राप ही जा रही हूँ भाई!! मुकें ले चलो, जेल की यातनामयी कोठरी में डाल दो। वही, मेरे पापों के प्रायश्चित का स्थान

भिखारी ने देखा, स्त्री का मस्तिष्क धीरे धीरे विकल हो रहा है—उसके विचारों का तूफान, उसे घसीट कर बरबस उस श्रोर लिये जा रहा है, जहाँ पहुँच कर लोग पागल हो जाते हैं, भिखारी ने बड़ी सावधानी से उसकी अवस्था सँभालते हुये उत्तर दिया—बहन! चिन्ता न करो!! उस विश्वासघाती नरा-धम को मैंने पुलीस के सिपुद कर दिया है। वह इस समय जेल की कोठरी में पड़ा हुआ मयंकर यंत्रणायें सहता होगा!!

"न भाई ! स्त्री बोल उठी—यह तुमने अच्छा काम किया ! उस नराधम को अवश्य भयंकर द्रांड मिलना चिह्ये । मेरे रोम-रोम इसके लिये तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं । पर यह तो बताओ, तुम कौन हो ? और कैसे यहाँ आये !!

भिखारी ने थोड़ी देर तक चुप रह कर उत्तर दिया-भिखारी !! चिथड़ों में लिपटा हुन्ना, यहीं सड़क के किनारे पास ही पड़ा था। तुम्हारी दर्द भरी चीत्कार सुनी न्नीर दौड़ा हुन्ना यहाँ तक चला न्नाया—भिखारी कहते-कहते रो उठा। उसकी न्नाखों से, दो बूँद न्नाँसू हुलक कर भूमि पर गिर पड़े !! वे चारों

"भिखारी ! स्त्री ने हँस कर कहा—किन्तु तुम तो भिखारी नहीं माल्म होते हो भाई ! ऐसा जान पड़ता है मानों करुणा के बड़े धनी हो !!

भिखारी चुप रहा ! मानों वह कुछ सोच रहा हो !! स्त्री ने उसकी खोर करुणा भरी निगाह से देख कर कहा—अच्छा मेरे भिखारी भाई, क्या तुम मुफे भिखारिणी बना लोगे ! मैं भी तुम्हारे साथ चिथड़ों में मुँह छिपाकर सड़क की पटरियों पर पड़ी रहूँगी !"

भिखारी क्या उत्तर देता ? उसने गम्भीरता से शिर ऊपर उठाकर, करुणा की गहरी साँस के साथ कहा—बहन ! मैं तुम्हारी सेवा करने के लिये हर एक तरह से तैयार हूँ।"

रात में, जब आकाश से चाँदनी की धारा बरस रही थी— सारा संसार अठखेलियाँ कर रहा था—घायल स्त्री मिखारिगी के रूप में घर से निकल कर सड़क पर खड़ी हो गई! दूसरे दिन प्रात:काल जब उस मुहल्ले के लोग सो कर उठे तो देखा, दूटे-फूटे मकान का दरवाजा खुला है! चीजे पड़ी हैं! और थोड़ी दूर की पृथ्वी रक्त से लाल हो गई है। लोगों ने इस रहस्य को जानने की बहुत चेष्टा की, पर उनके मन का आश्चर्य चिर दिनों तक न मिटा! न मिटा!!

# —सोबह—

उस दिन, सिवता ने अपनी स्वयंसेविका सहचिरयों के साथ जब नमक बनाने का काम किया, तो वह भी उन्हीं के साथ ही साथ जेल की यात्रिणी बन गई! उसे एक वर्ष का कारावास मिला था। पर उसमें वह इलाहाबाद के नैनी जेल से खूटी, नियमित रूप से प्रयाग में ही रहने लगी है! इसकी सहचिरयाँ, उसे बड़ी सहायता देती हैं! कुछ विचार-शील सज्जनों के उद्योग से, उसे एक स्कूल में, लड़कियों के पढ़ाने का ११६

काम मिल गया है। वह अपना काम बड़ी संलग्नता से करती है! दुखियों तथा सार्वजनिक संस्थाओं की सेवा में उसे बड़ा आनन्द मिलता है। वह अपना अधिक समय, सेवा के ही काम में लगाया करती है! वह सदैव प्रसन्न रहती है, पर किसी-किसी समय उसके हृदय पर वेदना की एक गहरी छाया भी डोल जाती है! ऐसा माल्यम होता है, मानो उसके जिगर में अतीत स्मृति के काँटे गड़ जाते हों!!

वह एक साफ-सुथरे और सम्भ्रान्त मनुष्यों के मुहल्ले में रहती है। अपने काम से काम! उसका काम तो सेवा करना है। लोग उसे तपस्विनी कहा करते हैं। कभी-कभी वह गंगा भी तो नहाने जाती है। पर बहुत कम! उस दिन, प्रभात के प्रथम युग में, जब सब लोग सो रहे थे, वह अपने घर से गंगा स्नान के लिये निकली तो तम्बूरें की मादक स्वर-लहरी ने उसके पैरों को जकड़ लिया! उसकी संगीत में भी तो बड़ी वेदना घुली हुई थी! वह वेदनामयी संगीत, तम्बूरे के मादक तारों से छिटक कर मानो, करुणा की धारा बरसा रही हो! सविता अपने हार पर हक गई। उसका मन। "जग में कोई नहीं है अपना" बार-बार दुहराने लगा। वह सोचने लगी—कौन इस प्रभात काल में, वेदना के रूप में, अपने जिगर के दुकड़ों को अधसोंथे १२०

संसार के सामने बिखेर रहा है, सचमुच वे जिगर के दुकड़े ही हैं। जो कुछ गाता है, बिल्कुल सच! उसके ऊपर बीत चुकी है न !! पर किसे सुना रहा है, अपने दिल की व्यथा? संसार को !! नहीं, वह संसार की दीवाल पर, अपने वेदनामयी स्वरों की गहरी ठोकर लगाकर उसमें से एक सची प्रति ध्वनि निकालना चाहता है !! वह सोचता है, न स्वर संसार की दीवाल से नकचाई हुई मेरी 'प्रतिध्वनि' मेरे जीवन मदारी के पास पहुँच सकेगी—वह उसकी सच्चाई को भाँक कर; मेरी वेदना पर अवश्य करुगा के दो बूँद ढुलका देगा!!

सविता सो रही थी—तारों की मादक स्वर लहरी उसके हृदय पर एक अन्ठा जादू सा डाल रही थी। पर उसे अधिक देर तक सोचने का अवसर न मिला। उसकी विचार शील आँखें गली के मोड़ पर जाकर रक गई! उसने देखा—शिर पर जटाओं का जूड़ा बँधा है, गोरे शरीर पर कषाय वस्त ! उँगलियाँ तारों पर थिरक रही हैं। तारों से वेदना की स्वर लहरी धीरेधीरे छिटक कर जगत को आत्म विस्तृत सा बना रही है। पर प्रकृति स्नेह के रस में सनी हुई आँखें कब चूकने लगी। चिल्ला उठी—सुशील ? सविता ने भी अपने आँखों की आवाज मुँह से दुहराई—सुशील, क्या सन्यासी?

सन्यासी ने सविता की ओर आँख उठा कर देखा! वह १२१

### वे चारों

अब उसके अधिक निकट आ चुका था। दोनों, आँखें एक दूसरे से मिल गई। आँखों में प्रेम, हृदय में करुणा, जिगर में पीड़ा, एक साथ ही सब की सब मानवी भावनायें दोनों में समा गई। सन्यासी ने बड़ी बेदना के साथ उत्तर दिया— हाँ सबिता! सुशील सन्यासी!

दोनों की आँखों में आँसू के सागर उमड़ पड़े। वे आँसू, हृदय के वे आँख थे जिनमें प्रेम, करुणा, चाह और उत्कंठा की उन्माद मयी परियाँ मिणयों की भाँति भलका करती हैं! उस प्रभात काल में जिन-जिन लोगों ने, सन्यासी के साथ ही साथ, सविता के आँखों से भी आँसू के मरने मरते हुए देखे, उनके दिलों में कैसी-कैसी भावनायें जागृत हुई? यह कीन जाने?

# -8EF-

त्रिवेशी के तट पर, मुराल सम्राट अकबर के बनवाये हुए
महान दुर्ग के ठीक नीचे एक घास-फूस की कुटिया बनी हुई
है ! उसमें वे दोनों बड़े सुख से रहते हैं ! शहर से माँग कर
लाते हैं, खाकर सो जाते हैं ! दोनों भाई बहन से हैं ! संसार
चाहे जो सममें ! उसके सममने से होता है क्या ? वह उसे
भिष्वारी भाई और वह उसे भिष्वारिशी बहन कह कर पुकारता
है ! दोनों में बड़ा स्नेह भी है ! पर भाई-बहन जैसा ! दोनों
१२३

साथ-साथ रहते हैं!! पर एक दूसरे के सम्बन्ध में अभी तक अनिभन्न हैं! जानने की चेष्टा ही न की होगी! दोनों दुःखी हैं—अपनी-अपनी आन्तरिक वेदना से जलते रहते हैं!!

प्रभात काल की सुनहली किर्णों यमुना श्रीर गंगा के संगम पर खेल रही हैं। मन्द-मन्द वायु चल रही है। छोटी-छोटी लहरों के साथ वह छोटी ही नौका थिरकती हुई आगे बढ़ी जा रही है और उस पर केवल तीन ही आदमी तो बैठे हैं। सविता, सुशील और मल्लाह ! पर मल्लाह नौका खेने में व्यस्त है। उसे किसी की चिन्ता क्या ? पर वे दोनों एक दूसरे की छोर बड़ी करुणा के साथ देख रहे हैं! जब से उस दिन सुशील का सन्यासी के रूप में सविता से परिचय हुआ ! दोनों साथ ही साथ रहने लगे हैं ! लोग दोनों को एक साथ देख कर आश्चर्य करते हैं! दुनिया है न । सच को भूठ समभती है और भूठ को सच ! सविता से उसकी कुछ सहचरियाँ सवाल भी करती हैं। सन्यासी जाजा तुम्हारे कौन हैं ? वह कह देती है मेरे भाई और कह ही क्या सकती है ? इसी भाई बहन के सम्बन्ध में बँध करदोनों दुनियाँ की ऋाँखों के सामने स्वतन्त्रता पूर्वक घूमते हैं ! नहीं तो पागल दुनिया! उसे शुभ चरित्र पर कलंक का छींटा फेंकने में देर क्या लगती है ?

दोनों सायंकाल में भी चूमते हैं और प्रभात में भी! कभी १२४

पैदल किसी जन्य-शून्य बाटिका में चले जाते हैं श्रौर कभी गंगा यमुना की गोद में हिलती हुई नाँव पर बैठ कर सैर करते हैं। पर दोनों उदास रहा करते हैं—दोनों के मन में मानों एक बेदना सी है!

· नाँव पर बैठी हुई सविता ने, उसकी श्रोर देख कर पुकारा— सुशील !

सुशील ने सविता की त्रोर निहार कर उत्तर दिया— सविता, मैं सुशील नहीं संन्यासी हूँ । तुम मुमे सन्यासी ही कह कर पुकारा करो !!

अच्छा भाई संन्यासी !—सिवता ने कहा—क्या यमुना के इस पित्रत्र जल पर फिर कभी मुक्ते इस नौका में बैठ कर मेरी एक बात का सब-सच उत्तर दोगे ?

क्यों नहीं—सविता !—सन्यासी ने उत्तर दिया—जो कुछ पूंछना हो पूँछो न ! भरसक कोई बात तुमसे छिपाने की चेष्टा नकह गा !"

यदि ऐसी बात है, भाई—तो बतात्रो तुम सन्यासी क्यों हुए ? सविता ने कहा—

सन्यासी रोने लगा ! उसकी आँखों में आँसू भर आये ! उसने रुधे हुये स्वर में उत्तर दिया—इस कहानी को पूँछ कर वेदना की आग हृदय में न धड़काओ सविता ! वह एक लम्बी कथा है। पर तुम्हें न बताना भी तो पाप होगा! अन्छा सुनो, मैं तुम्हे सुनाता हूँ। जिगर थाम कर सुनो!

सन्यासी कहने लगा! सविता सुनने लगी! उसके वेदना का यह करुणामय इतिहास उसके जीवन का यह दर्दनाक चित्र! सविता का हृदय तड़प उठा! उसने आँखों में प्रेम के दुकड़े भर कर कहा—तो क्या तुम्हारी स्त्री 'रमा' ने तुम्हें सचमुच जहर दे दिया था?

नौका किनारे पर आ चुकी थी ! मल्लाह के कानों में धीरे से जहर शब्द पड़ा ! वह आँखें उठा कर उन दोनों की ओर आश्चर्य से देखने लगा ! किनारे पर मिट्टी के घड़े में पानी भरती हुई भिखारिणों के हृदय में भी ! 'रमा' शब्द ने हलचल की एक आँधी उत्पन्न कर दी ! उसने शिर ऊपर उठा कर देखा ! उसके हाँथों का चड़ा छूट कर पानी में गिर पड़ा । वह सहसा चिल्ला उठी—हाँ, सचमुच 'रमा' ने अपने भोले भाले पित को जहर दिया था ! किर मुख से एक चीख—और वे सुध हो कर भूमि पर गिर पड़ा ! सिवता कुछ न समक सकी ! वह समक क्या सकती थी ? मल्लाह भीचक्का सा बन गया और सुशील ! वह एक छलाँग में नाँव से कूद कर भिखारिणी के पास जा पहुँचा और उसके शिर पर हाथ धर कर कहने लगा—रमा ! जागो—आँखें खोलो ! मैंने तुम्हारे अपराधों को चमा कर शरह

दिया ! पर अव रमा कहाँ ? उसके प्राग्य-पखेरु अन्तर्वेदना की गहरी ठेस से उड़ गये—उड़ गये !!

पास ही, फूस की कुटिया में बैठा हुआ भिखारी भिखारिणीं की चीख सुन कर दौड़ पड़ा !! उसकी आँखों ने भिखारिणीं को तो न देखा, पर उसका मुका हुआ मस्तक एक चण में ही सिवता के चरणों में जा पड़ा ! और वह ओठों पर पश्चाचाप की सच्ची पित्रता प्रकट कर कहने लगा—देवी, अपराधी आनन्द को चमा करों, देवी वह अपने भयंकर पाप का ही तो यह फल भोग रहा है ! उसे बचाओ, उसे अपनी शरण में लो !

संन्यासी का हाथ प्राण-हीन 'रमा' के मस्तक पर था श्रोर सिवता का त्रानन्द बाबू के !! दोनों रो रहे थे—दोनों की श्राखों में करुणा नाच रही थी , पर करुणा की इस ममता मयी दुनिया का, रमा के शब के पास एकत्रित हुये मनुष्यों को पता लगा या नहीं, यह कौन जाने ?